

#### आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

प्रन्थाङ्गः ३७ कृष्णयजुर्वेदीयं

# तेतिरीयत्राह्मणम्।

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम् ।

( तत्र तृतीयकाण्डस्याष्टम-नवम-दशमै-कादश-द्वादशे-त्यन्तिम-प्रपाटकपश्चकमितस्तृतीयो भागः ( ३ ) )

एतत्पुस्तकं

पुण्यपत्तननिवासिभिः 'गोडबोल्छे' इत्युपाह्नैः वे॰ शा॰ रा॰ नारायणशास्त्रिभिः संशोधितम् ।

तच

## हरि नारायण आपदे

इस्रनेन

पुण्याख्यपत्तने

#### आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षरैर्मुद्रयित्वा

प्रकाशितम् ।

शालिवाहनशकाब्दाः १८२०

खिस्ताव्दाः १८९८

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः )

मूल्यं रूपकतितयम् (३)



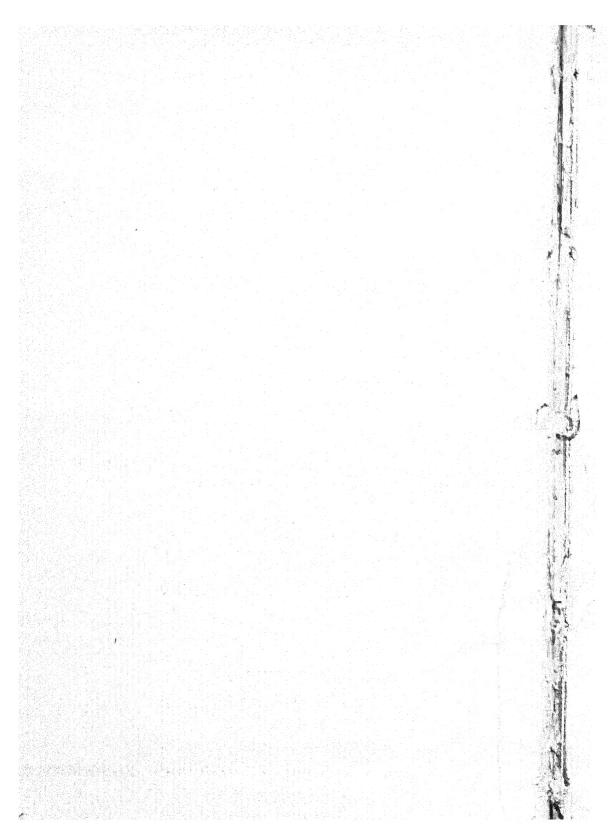

#### अथ कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयब्राह्मणे

तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठकः।

तत्र प्रथमोऽनुवाकः ।

यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥
अच्छिद्रार्थाः कर्ममन्ताः सप्तमे पाठके श्रुताः ।
अष्टमे नवमे चाश्वमेधन्नाह्मणमुच्यते ॥ २ ॥
अश्वमेधिह्मरात्रोऽयमहराद्यं त्विहाष्टमे ।
पाठके वर्ण्यते तत्र प्रोक्ताऽऽदौ स्वामिसंस्कृतिः ॥ ३ ॥

सूत्रकारेण—" राजा सार्वभौमोऽश्वमेधेन यजेत '' इत्युपक्रम्य " चैत्र्यां पौर्णमास्या सांग्रहण्येष्ट्या यजते'' इति यदुक्तं तदिदं विधत्ते—

हरिः ॐ।

सांग्रहण्येष्ट्यां यजते । इमां जनताः संग्रंह्यानीतिं, इति।

इमां जनतां स्वस्यापेक्षितं जनसमूहं संग्रहीष्यामीत्यभिषेत्य सांग्रहण्या-ख्ययेष्ट्या यजेत। सा चेष्टिः ''वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद्यामकामः'' इत्यत्रो-त्पना। संगृह्यतेऽपेक्षितं सर्वे ययाऽसौ संग्रहणी सैव सांग्रहणी।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" द्वादशारित्नस्त्रयोदशारित्नर्वा दर्भमयी मौझी वा रशना '' इति । तत्राश्ववन्धनार्थाया रशनायाः परिमाणं प्रकृतिद्रव्यं च क्रमेण विधत्ते—

> द्वादंशारत्नी रश्ना भंवति । द्वादंश मासाः संवत्सरः । संवत्सरमेवावंरुन्धे । मौञ्जी भंवति । ऊर्ग्वे मुञ्जाः । ऊर्जमेवावंरुन्धे, इति ।

चतुर्विशतिरङ्गुलयोऽरितः । द्वादशारितनप्रमाणेयमश्वाभिधानी रश्चना कर्तव्या । तत्र संख्याबलान्मासद्वारा संवत्सरप्राप्तिर्भवति । मुझाख्येन तृणविश्रोषेण सा रश्चना निष्पाद्या । पशुभिर्भक्ष्यत्वानमुङ्गानामूर्श्र्यत्वम् ।

११५६ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम् (६तृतीयकाण्डे-

अश्वमेधस्य संकल्पकाले नक्षत्रविशेषं विधत्ते —

चित्रा नक्षत्रं अवति । चित्रं वा एत-रकमें (१)। यदंश्वमेधः समृंद्वचै, इति ।

बहुविधानामनुष्टेयानामिष्टिपशुसोमरूपाणां सद्भावादश्वमेधकमणश्चित्रत्वमः तस्तस्य समुद्ध्यर्थे चित्रा नक्षत्रम् ।

कालविशेषं विधाय देशविशेषं विधत्ते—

पुण्यनाम देवयर्जनमध्यवंस्यति । पुण्यामेव तेनं कीर्तिमभिजंयति, इति।

पुण्यं पावनं नामधेयं यस्य श्रवणमात्रेण प्रतीयते तत्पुण्यनाम स्थानं पुष्करवनं गौतमवनं वाराणसी कुरुक्षेत्रमित्यादि। ताद्दशं देवयजनदेशं चित्रान-क्षत्रकालेऽध्यवस्यति तेन पुण्यां कीर्ति पामोति।

देशकालयोर्विशेषं विधायर्तिवगानयने विशेषं विधत्ते —

अपंदातीनृत्विजंः समावंहन्या सुंब्रह्मण्यायाः । सुवर्गस्यं लोकस्य समष्टचे , इति ।

ये ऋत्विजः स्वस्वगृहे वृतास्तानृत्विजोऽपदातीनावहन्ति पादसंचारं निवार्य हस्त्यश्वादीनारोह्य राजपुरुषास्तानृत्विज आनयन्ति।तत्र कालावधिरा सुब्रह्मण्याया इति। यस्यां चैत्र्यां पौर्णमास्यां सांग्रहणी तत आरभ्य संवत्सरेऽतीते सत्युपरितनसंवत्सरे वैशाख्याममावास्यायां त्रेधातवीयक्ष्पायां दीक्षणीयामार्थ्य सप्तसु दिनेषु तस्यां दीक्षणीयायां समाप्तायां तत्समाप्तिदिनमारभ्य दिनत्रये दीक्षां परिसमाप्य तत्रोपरितने प्रायणीयेऽहनि सुब्रह्मण्या पवर्तते। तत्सुब्रह्मण्याप्येन्तम् तिल्लां समावहनं कर्तव्यम्। तद्यथा सांग्रहणीष्टिदिने तस्य तस्य गृहे गत्वा सोमप्रवाकेण द्यतानध्वर्युब्रह्महोतृनाप्तीधं च हस्त्यश्वादिकमारोप्येष्ट्यर्थमान्वयन्ति। अनन्तरभाविन्यां वैशाख्यां पौर्णमास्यां प्राजापत्यम्पमं तृपरमालव्धं सोमप्रवाकद्वतौ मैत्रावरुणपतिप्रस्थातारौ इस्त्यश्वादिकमारोप्य राजपुरुषा आनयन्ति। तदनन्तरभाविन्यां वैशाख्याममावास्यायां ब्रह्मोदनार्थं चतुर्णां महर्तिवजामपेक्षितत्वाद्धवर्युब्रह्महोतूणां पूर्वमेवाऽऽनीतत्वाद्वशिष्टमहर्तिवजमुः हातारं हस्त्यश्वादिभिरानयन्ति। अथाऽऽगामिसंवत्सरगतायां वैशाख्याममाः

वास्यायां दीक्षणीयेष्टौ साम गातुं पस्तोतारं इस्त्यादिभिरानयन्ति । ततो दीक्षारम्भदिवसादुर्ध्वं तृतीयादिष्वदृःस्वन्वदृमितरानष्टादृत्विजो हस्त्यश्वादि-कमारोप्याऽऽनयन्ति । ब्राह्मणाच्छंसिनपच्छावाकं नेष्टारं प्रतिहर्तारं ग्रावस्तुतं पोतारमुन्नेतारं सुब्रह्मण्यमित्येतान्सोमार्थमानयन्ति । एवमा सुब्रह्मण्याहानाद-पदातीनृत्विज आवहन्ति, तचोच्छितस्थानारोहणसाम्यात्स्वर्गेपाप्त्यै भवति । यद्यप्यमश्वमेथो द्वादशाहविक्वतिद्वारा परम्परयाऽग्निष्टोमविक्वतिः। अतो

वपनादिकमत्र प्राप्तम् । तथाऽप्येतदीक्षासमीपे न त्वत्र । अतोऽप्राप्तमपूर्वं वपना-दिकमत्र विधत्ते—

> केशश्मश्च वंपते । नखानि निर्मन्तते । दतो धांवते। स्नातिं । अहंतं वासः परिधत्ते। पाप्मनोऽपंहत्यै । वाचं यत्वोपंवसति । सुव-र्गस्यं लोकस्य गुप्त्ये । रात्रिं जागरयंन्त आसते। सुवर्गस्यं छोकस्य समष्ट्यै, इति।

कमें धत्ते पर्झ च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमा-ध्याये प्रथमोऽनुवाकः॥ १॥

अहतमच्छिन्नं नूतनं तेन पापं विनदयति । वाग्यमनपूर्वकेणोपवासेन स्वर्ग-लोको रक्षितो भवति । एनं यजमानं राजानं रात्रिं जागरयन्तो निष्टत्तनिद्रं कुर्वन्तः कथाभिनीनाविधाभिर्विनोदयन्तः पार्श्वस्था आसते । तज्जागरणं खर्गस्य सम्यवनाप्तये भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः।

मथमेऽनुवाके यजमानसंस्कारा उक्ताः। द्वितीये ब्रह्मौदनमभिधीयते। तदर्थ-मादौ चतुर्विधानि जलानि विधत्ते —

चतुंष्टय आपों भवन्ति । चतुं शफो

श्रामत्सायणाचायविराचितभाष्यसमेतम्— [३ृतीयकाण्डे-

वा अर्थः प्राजापयः समृद्ध्ये, इति।

प्रजापितदेवताकस्याश्वस्य शफसंख्यासाम्याज्ञलचतुष्ट्यं समृद्धिहेत्वा-नयति । वर्ष्याः कृष्याः स्थावरा वहन्त्यश्रेति जलानां चातुर्विध्यम् । एतचाऽऽ-रुणकेतुके चयने स्पष्टमाम्नातम् ।

तासामपामाहरणे देशविशेषान्विधत्ते —

ता दिग्भ्यः समाप्तंता अवन्ति । दिश्च वा आपः । अत्रं वा आपः । अभ्यो वा अत्रं जायते । यदेवाभ्योऽत्रं जायंते । तदवंहन्धे, इति ।

माच्यादिभ्यश्रतस्रभ्यो दिरभ्यस्ता आप आहर्तव्याः । न त्वेकस्या दिशः । आपश्र सर्वासु दिक्षु वर्तन्ते । ताश्रात्ररूपा अन्नस्याद्यो जातत्वात् । तस्माद-पामाहरणे सत्यद्भ्यो जातमन्नं सर्वे पाप्तं भवति ।

आहतास्वप्स्वोदनपाकं विधत्ते—

तासुं ब्रह्मोद्नं पंचित । रेतं एव तद्दंघाति (१), इति ।

रेतस ओदनजन्यत्वात्तेनौदनपाके[न] रेत एव धारयित । ओदनस्य परिमाणं विधत्ते—

चतुं:शरावो अवति । दि्क्ष्वेव प्रतितिष्ठति, इति ।

् शरावचतुष्ट्यपरिमितैर्वीहिभिरयमोदनो निष्पादनीयः । चतुःसंख्यासा-म्येन दिक्षु प्रतिष्ठा ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" पात्र्याः राजतं रुत्रमं निधाय तस्मिन्ब्रह्मौदनमुङ्गृत्य प्रभूतेन सर्पिषोपसिच्य सौवर्णं रुत्रममुपरिष्टात्कृत्वा कर्पन्ननुच्छिन्दः श्वनुभ्यं आर्षेयेभ्यो महित्वग्भ्य उपोहति प्राशितवद्मश्चनुरः साहस्नान्सौवर्णान्निष्कान्ददाति " इति । तदेतत्सर्वे क्रमेण विधत्ते—

उभयतों रुक्मी भंवतः । उभयतं एवास्मि-न्रुचं द्धाति । उद्वरित शृतत्वायं । सर्पिष्वां-नभवति मेध्यत्वायं। चत्वारं आर्षेयाः प्राश्नंन्ति । दिशामेव ज्योतिषि जुहोति । च्त्वारि हिरंण्यानि ददाति । दिशामेव ज्योतीश्ष्यवंरुच्ये (२), इति ।

ओदनस्याधस्तादुपरिष्टाच रुक्मस्थापनेनोभयतो ज्योतिः संपादयति । पात्र्यामुद्धरणेन पक्तत्वं स्पष्टी भवति । प्रभूतसर्पियोंगेन शुद्धत्या यज्ञयोग्यं भवति । आर्षेया ऋषिपुत्रसमानाश्चत्वारो मुख्या ऋत्विजस्तेषां पाश्चनेन चत-स्टणां दिशां संबन्धिन ज्योतिष्येव हुतं भवति । चतुःसहस्रनिष्कदानेन चतुर्दिकसंबन्धीनि ज्योतींषि प्रामोति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'द्वादशारितस्त्रयोदशारितनर्वा दर्भमयी मौझी वा रशना तां ब्रह्मौदनोच्छेषणेनानिक 'इति । तदिदमझनं विथत्ते —

यदाज्यं मुच्छिष्यंते । तस्मित्रश्चनां न्युनित्ते । प्रजा-पंतिर्वा ओंद्नः । रेत् आज्यंम् । यदाज्यें रशनां न्युनित्ते । प्रजापंतिमेव रेतंसा समेध्यति, इति ।

पात्र्यामुद्धृत ओदने बहाज्यं प्रक्षिप्य तत्राऽऽज्यविशिष्ट ओदनो यावानुतिवरभ्यो दत्तस्तस्मादन्यद्यदाज्यमोदनविशिष्टं पात्र्यामुच्छिष्यते तस्मिन्नाज्येऽश्ववन्धनहेतुं रश्चनां न्युनित्त नितरां क्विन्नां कुर्यात्। ओदनस्य प्रजापितसृष्टत्वेन
प्रजापितस्वरूपत्वादाज्यस्य च रेतःकारणत्वेन रेतोरूपत्वादोदनविशिष्ट
आज्ये रश्चनाया उन्दनेन प्रजापितमेव रेतसा समृद्धं करोति । तस्या रश्चनाया मौज्जीत्वपक्षः पूर्वानुवाकेऽभिहितः।

दर्भमयत्वपक्षमत्र विधत्ते —

दर्भमयीं रशना अविति। बहु वा एष कुंचरों ऽमेध्यमुपं-गच्छाति । यदश्वः । प्वित्रं वै दर्भाः (३) । यद्दर्भमयीं रशना अविति। पुनास्वेवनम् । पूतमेनं मेध्यमाळं अते, इति ।

कुचरो भूम्यां संचरत्रयमश्वो बहु वै प्रभूतमेवामेध्यमशुचिक्द्यमुपगच्छाति । उच्छिष्टाद्येपेक्षितेषु देशेषु संचरणात् । दर्भाणां शुद्धिहेतुत्वात्तन्मयया रशनया तमेनमश्वं पुनात्येव । ततः शुद्धत्वेन यज्ञयोग्यमेनमश्वमालभते । अश्वमेधस्य संकल्पकाले नक्षत्रविशेषं विधत्ते —

चित्रा नक्षंत्रं अवति । चित्रं वा एत-स्कर्मं (१)। यदंश्वमेधः समृद्धचै, इति ।

बहुविधानामनुष्टेयानामिष्टिपशुसोमरूपाणां सद्भावादश्वमेधकर्मणश्चित्रत्वमः तस्तस्य समुद्ध्यर्थं चित्रा नक्षत्रम् ।

कालविशेषं विधाय देशविशेषं विधत्ते—

पुण्यंनाम देवयजंनम्ध्यवंस्यति । पुण्यांमेव तेनं कीर्तिम्भिजंयति, इति।

पुण्यं पावनं नामधेयं यस्य श्रवणमात्रेण प्रतीयते तत्पुण्यनाम स्थानं पुष्करवनं गौतमवनं वाराणसी कुरुक्षेत्रमित्यादि। नादृशं देवयजनदेशं चित्रान-क्षत्रकालेऽध्यवस्यति तेन पुण्यां कीर्ति पामोति।

देशकालयोर्विशेषं विधायर्तिवगानयने विशेषं विधत्ते—

अपंदातीनृत्विजंः समावंहन्या सुंब्रह्मण्यायाः। सुवर्गस्यं छोकस्य समष्टिये , इति।

ये ऋतिकाः स्वस्वगृहे वृतास्तानृतिकां ऽपदातीनावहिन्त पादसंचारं निवार्य हस्त्यश्वादीनारोह्य राजपुरुषास्तानृतिक आनयन्ति।तत्र कालावार्थरा सुब्रह्म- ण्याया इति। यस्यां चैत्र्यां पौर्णमास्यां सांग्रहणी तत आरभ्य संवत्सरेऽतीते सत्युपरितनसंवत्सरे वैशाख्याममावास्यायां त्रैभातवीयक्ष्पायां दीक्षणीयामा- रभ्य सप्तसु दिनेषु तस्यां दीक्षणीयायां समाप्तायां तत्समाप्तिदिनमारभ्य दिनत्रये दीक्षां परिसमाप्य तत्रोपरितने पायणीयेऽहान सुब्रह्मण्या प्रवर्तते। तत्सुब्रह्मण्या- पर्यन्तमृतिकां समावहनं कर्तव्यम्। तद्यथा सांग्रहणीष्टिदिने तस्य तस्य गृहे गत्वा सोमप्रवाकेण द्यतानध्वर्युब्रह्महोतृनाग्रीधं च हस्त्यश्वादिकमारोष्येष्ट्यर्थमानवयन्ति। अनन्तरभाविन्यां वैशाख्यां पौर्णमास्यां प्राजापत्यम् पमं तृपरमालब्धं सोमप्रवाकद्वतौ मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातारौ हस्त्यश्वादिकमारोष्य राजपुरुषा आनयन्ति। तद्नन्तरभाविन्यां वैशाख्याममावास्यायां ब्रह्मौदनार्थे चतुर्णा महर्तिकामपेक्षितत्वाद्धवर्युब्रह्महोतॄणां पूर्वमेवाऽऽनीतत्वाद्विक्षप्रमहर्तिकमुः हातारं हस्त्यश्वादिभिरानयन्ति। अथाऽऽगामिसंवत्सर्गतायां वैशाख्याममाः

वास्यायां दीक्षणीयेष्टौ साम गातुं प्रस्तोतारं इस्त्यादिभिरानयन्ति । ततो दीक्षारम्भदिवसादुर्ध्व तृतीयादिष्वहःस्वन्वहमितरानष्टाद्यत्विजो हस्त्यश्वादि-कमारोप्याऽऽनयन्ति । ब्राह्मणाच्छंसिनमच्छावार्कं नेष्टारं प्रतिहर्तारं ग्रावस्तुतं पोतारमुन्नेतारं सुब्रह्मण्यमित्येतान्सोमार्थमानयन्ति । एवमा सुब्रह्मण्याहानाद-पदातीनृत्विज आवहन्ति, तचोच्छितस्थानारोहणसाम्यात्स्वर्गेपाप्त्यै भवति । यद्यप्यमश्वमेथो द्वादशाहविकृतिद्वारा परम्परयाऽग्रिष्टोमविकृतिः। अतो

वपनादिकमत्र प्राप्तम् । तथाऽप्येतदीक्षासमीपे न त्वत्र। अतोऽप्राप्तमपूर्वे वपनाः

दिकपत्र विधत्ते-

केशश्मश्च वंपते । नखानि निकृंन्तते । दतो धांवते । स्नातिं । अहंतं वासः परिधत्ते । पाप्मनोऽपंहत्यै । वाचं यत्वोपंवसति । सुव-र्गस्यं लोकस्य गुप्त्ये । रात्रिं जागरयंन्त आसते। सुवर्गस्यं छोकस्य समष्ट्यै, इति। कमें धत्ते पर्झ च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमा-

ध्याये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अहतमच्छिन्नं नूतनं तेन पापं विनश्यति । वाग्यमनपूर्वकेणोपवासेन स्वर्ग-लोको रक्षितो भवति । एनं यजमानं राजानं रात्रिं जागरयन्तो निरुत्तनिदं कुर्वन्तः कथाभिनीनाविधाभिविनोदयन्तः पार्श्वस्था आसते । तज्जागरणं स्वर्गस्य सम्यक्पाप्तये भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीः यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः ।

प्रथमेऽनुवाके यजमानसंस्कारा उक्ताः। द्वितीये ब्रह्मौदनमभिधीयते। तदर्थ-मादौ चतुर्विधानि जलानि विधत्ते —

चतुंष्टय्य आपों भवन्ति । चतुंःशफो

### वा अर्थः प्राजाप्यः समृद्ध्ये, इति।

प्रजापितदेवताकस्याश्वस्य शफसंख्यासाम्याज्ञलचतुष्ट्यं समृद्धिहेत्वा-नयति । वर्ष्याः कृप्याः स्थावरा वहन्त्यश्चेति जलानां चातुर्विध्यम् । एतचाऽऽ-रुणकेतुके चयने स्पष्टमास्नातम् ।

तासामपामाहरणे देशविशेषान्विधत्ते —

ता दिग्भ्यः समाभृंता अवन्ति । दिश्च वा आपः । अत्रं वा आपः । अभ्वो वा अत्रं जायते । यदेवाभ्वोऽत्रं जायते । तद्वंहन्धे, इति ।

माच्यादिभ्यश्रतसभ्यो दिरभ्यस्ता आप आहर्तव्याः । न त्वेकस्या दिशः । आपश्र सर्वासु दिक्षु वर्तन्ते । ताश्रात्ररूपा अन्नस्याद्यो जातत्वात् । तस्माद-पामाहरणे सत्यद्र्यो जातमन्नं सर्वे पाप्तं भवति ।

आहतास्वप्स्वोदनपाकं विधत्ते—

तासुं ब्रह्मोद्नं पंचित । रेतं एव तहंघाति (१), इति ।

रेतस ओदनजन्यत्वात्तेनौदनपाके[न] रेत एव धारयति । ओदनस्य परिमाणं विधत्ते—

चतुंःशरावो भवति । द्विक्ष्वंव प्रतिंतिष्ठति, इति ।

श्वरात्रचतुष्ट्यपरिमितैर्वीहिभिरयमोदनो निष्पादनीयः । चतुःसंख्यासाः

यदुक्तं सूत्रकारेण—" पात्र्या राजतं रुक्यं निधाय तस्मिन्ब्रह्मौदनमुबृत्य प्रभूतेन सर्पिषोपसिच्य सौवर्णं रुक्तममुपरिष्टात्कृत्वा कर्पबनुच्छिन्द श्वतुभ्यं आर्षेयेभ्यो महर्त्विग्भ्य उपोहति प्राशितवद्भाश्वतुरः साहस्नान्सौवर्णाबिष्कान्ददाति " इति । तदेतत्सर्वे क्रमेण विधत्ते—

उभयतों रुक्मो भंवतः । उभयतं एवास्मि-न्हचं द्धाति । उद्घंरति शृतत्वायं । सर्पिष्वां-नभवति मेध्यत्वायं। चत्वारं आर्षेयाः प्राश्नंन्ति । दिशामेव ज्योतिषि जुहोति । चृत्वारि हिरंण्यानि ददाति । दिशामेव ज्योतीश्ष्यवंरुच्ये (२), इति ।

ओदनस्याधस्तादुपरिष्टाच रुक्मस्थापनेनोभयतो ज्योतिः संपादयति । पात्र्यामुद्धरणेन पक्तत्वं स्पष्टी भवति । प्रभूतसर्पियोगेन शुद्धतया यज्ञयोग्यं भवति । आर्षेया ऋषिपुत्रसमानाश्चत्वारो मुख्या ऋत्विजस्तेषां प्राश्चनेन चत-स्थणां दिशां संबन्धिन ज्योतिष्येव हुतं भवति । चतुःसहस्रनिष्कदानेन चतुर्दिक्संबन्धीनि ज्योतिषि प्राप्तोति ।

यदुक्तं सृत्रकारेण—'द्वादशारित्नस्त्रयोदशारित्नर्वा दर्भमयी मौझी वा रशना तां ब्रह्मौदनोच्छेषणेनानिक 'इति । तिददमञ्जनं विथन्ते—

यदाज्यं मुच्छिष्यंते । तस्मित्रश्चनां न्युनित्ते । प्रजा-पंतिर्वा ओंद्नः । रेत आज्यंम् । यदाज्यें रशनां न्युनित्तं । प्रजापंतिमेव रेतंसा समर्थयति, इति ।

पात्र्यामुद्धृत ओद्ने बह्वाज्यं प्रक्षिप्य तत्राऽऽज्यविशिष्ट ओद्नो यावानृतिवग्भ्यो दत्तस्त्रस्मादन्यद्यदाज्यमोदनिविशिष्टं पात्र्यामुच्छिष्यते तस्मिन्नाज्येऽश्वबन्धनहेतुं रश्नां न्युनित्त नितरां क्षिन्नां कुर्यात्। ओद्नस्य प्रजापितसृष्टत्वेन
प्रजापितस्वरूपत्वादाज्यस्य च रेतःकारणत्वेन रेतोरूपत्वादोदनिविशिष्ट
आज्ये रश्नाया उन्दनेन प्रजापितमेव रेतसा समृद्धं करोति । तस्या रश्ननाया मौद्धीत्वपक्षः पूर्वानुवाकेऽभिहितः।

दर्भमयत्वपक्षमत्र विधत्ते —

दुर्भमयीं रशना भवति। बहु वा एष कुंचरों ऽमेध्यमुपं-गच्छति। यदर्थः। प्वित्रं वै दुर्भाः (३)। यहं भूमयीं रशना भवति। पुनास्येवैनंम्। पुतमेनं मेध्यमालं भते, इति।

कुचरो भूम्यां संचरत्रयमश्वो वहु वै प्रभूतमेवामेध्यमग्रुचिक्र्यमुपगच्छाति । उच्छिष्टां युपेक्षितेषु देशेषु संचरणात् । दर्भाणां शुद्धिहेतुत्वाचन्मयया रशनया तमेनमश्वं पुनात्येव । ततः शुद्धत्वेन यज्ञयोग्यमेनमश्वमालभते ।

'चत्वार आर्षेयाः माश्रान्ति' इति यदुक्तं तदेत्र स्पष्टी कुर्वन्तरांसिति— अर्थस्य वा आलंब्यस्य महिमोदंकामत् । स मह-रिवेजः प्राविंशत्। तन्महर्त्विजां महर्त्विकत्वम्। यन्म-हर्त्विजः प्राश्नान्ति। महिमानं मेवास्मिन्तद्दं धति, इति।

पुरा कदाचिदालब्धादश्वादुत्क्रान्तस्तदीयो महिमा सामध्यातिश्चयो महर् रिवजोऽध्वर्युर्वस्ना होतोद्वातेत्येतान्मुख्यानृत्विजः प्राविशत्, तत्तस्मान्महिम्नः प्रवेशान्महर्त्विक्तवमेषां संपन्नम् । तत्तेन महर्त्विजां ब्रह्मौद्नपाशनेनास्मिन्यजन्माने महिमानमेव संपादयन्ति ।

यदुक्तम्—''चत्वारि हिरण्यानि ददाति'' इति । तदेतत्मशंसित — अश्वस्य वा आलंब्धस्य रेत उदंकामद् । तत्सुवर्णः हिरंण्य-मभवद । यत्सुवर्णः हिरंण्यं ददांति । रेतं एव तद्दंघाति , इति ।

पुरा कदाचिदालब्धस्याश्वस्य रेतः सारभृतोंऽशस्तस्मादश्वादुत्त्रस्य शोभ-नवर्णोपेतं हिरण्यमभवत् । अतस्तस्य दानेन रेत एव धारयति ।

सुवर्णदानस्य फैलं विधत्ते—

ओदुने दंदाति । रेतो वा ओदुनः । रेतो हिरंण्यम् । रेतंसैवास्मिन्नेतो द्याति , इति ॥

द्धाति रुन्वे दुर्भा अभवत्षर् च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके सतमाध्याये दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

हिरण्यस्य रेतःकार्यत्वादोदनस्य तत्कारणत्वाचोभयोरिष रेतोरूपत्वम् । अत ओदने भुक्ते सत्यनन्तरमेव यदानं तेन दानेनास्मिन्यजमान ओदन-रूपेण रेतसैव हिरण्यरूपं रेतो धारयति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयनुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ अथ तृतीयोऽनुवाकः।

द्वितीये ब्रह्मौदनोऽभिहितः । तृतीये रशनयाऽश्ववन्थनमभिधीयते । तत्राऽऽदौ ब्रह्माणं पत्यनुज्ञापने मत्रमुत्पादियतुं प्रस्तौति—

यो वै ब्रह्मणे देवेभ्यः प्रजापंत्येऽप्रंतिप्रोच्याश्वं मेध्यं ब्रधातिं । आ देवतांभ्यो वृश्यते । पापींयान्भवति । यः प्रंतिप्रोच्यं । न देवन तांभ्य आवृश्यते । वसींयान्भवति , इति ।

योऽश्वमेधयाजी देवार्थं प्रजापत्यर्थं च वर्तमानं यागयोग्यमश्वमृत्वित्रूपाय ज्ञह्मणे स्वयमप्रतिप्रोच्यानुकत्वा तदनुज्ञामलब्ध्वा बन्नाति सोऽयं देवताभ्य आवृश्च्यते विच्छिद्यते । तदनुग्रहाभावात्पापीयानतिश्चयेन दिरद्रो भवति । यस्तु ब्रह्मणे तस्मै प्रतिप्रोच्य तदनुज्ञां लब्ध्वा बन्नाति सोऽयं देवताभ्यो न विच्छिद्यते । तत एवातिश्चयेन धनवान्भवति ।

इदानीं मन्नमुत्पाद्य तदीयं तात्पर्ये दर्शयति —

यदाहं । ब्रह्मवश्वं मेध्यं भन्तस्यामि देवेभ्यः प्रजापंतये तेनं राध्यासमितिं । ब्रह्म वै ब्रह्मा । ब्रह्मण एव देवेभ्यः प्रजापंतये प्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बन्नाति (१)। न देवतांभ्य आर्द्रश्यते। वसींयान्भवति, इति।

हे ब्रह्मन्देवार्थं पजापत्यर्थं मेध्यं यागयोग्यमश्वं भन्तस्यामि रश्चनया वर्दं किरिष्यामि । तेनाश्ववन्थनेन राध्यासं समृद्धो भ्यासम् । इत्येतं मद्यं यद्यध्व-धुराह तदानीं देवताभ्यो न विच्छिद्यतेऽतिशयेन धनवांश्व भवति । मन्ने योऽयमृत्वित्रपूर्यो ब्रह्मा कथितः सोऽयं ब्रह्मैवातस्तस्मै परब्रह्मण एव कथ-यित्वा मेध्यमश्वं ब्रह्माति । ततो युक्तमस्य धानिकत्वादि ।

अत्र रशनास्वीकारे मत्रः सप्तमकाण्डे समाम्नातः—"देवस्य त्वा सवितुः

श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम् — [१तृतीयकाण्डे-

प्रसवे । अश्विनोर्बाहुभ्याम् । पूष्णो हस्ताभ्यामाददे' इति । तेन मन्नेण स्वीकारं विद्धानस्तन्मत्रं व्याचष्टे—

> देवस्यं त्वा सविद्यः प्रंसव इति रशनामा-दंत्ते प्रसंत्ये । अश्विनोर्बाहुभ्यामित्याह । अश्विनो हि देवानांमध्वर्यू आस्तांम् । पूष्णो हस्तांभ्यामित्याह यत्यें, इति ।

तदिदं ब्राह्मणं तत्र तत्रासकृद्धारूयातम् । स्वीकृताया रशनाया अभिमन्न-णार्थो मन्नः सप्तमकाण्ड एवमाम्नातः—"इमामग्रभणत्रशनामृतस्य पृर्व आयुषि विदयेषु कव्या । तया देवाः सुतमावभूवुर्ऋतस्य सामन्त्सरमारपन्ती" इति ।

तिममं मन्नं रशनाभिमन्नणे विनियुक्के-

व्यृद्धं वा एतद्यज्ञस्यं। यद्यजुष्कंण कियतं। इमामंग्रभणत्रशनामृतस्येत्यधिवदति यज्ञं-ष्कृत्ये। यज्ञस्य समृद्ध्ये ( २ ), इति।

यज्ञस्य संबन्धि यदङ्गमयजुष्केण मत्ररहितेन व्यापारेण क्रियते तदिदमङ्गं व्युद्धं समृद्धिविकलम् । यद्यप्यृगेषा तथाऽपि युज्यत इति व्युत्पत्त्या यजुर्वेद-पठितत्वेन च यजुरित्युच्यते । तस्मात्सयजुष्कानुष्ठानाय 'इमाम्' इति मन्नं पठेत्ततो यज्ञः समृद्धो भवति । प्रथमपादस्यायमर्थः — ऋतस्य यज्ञाङ्गाश्वस्य संबन्धिनीमिमां रश्चनां पूर्वे पुरुषा अग्रुभणन्स्वीकृतवन्त इति ।

अस्या अश्वरश्चनाया द्वादशारितन्त्वपक्षः प्रथमानुवाकेऽभिद्दितः । अत्र त्रयोदशारितन्त्वपक्षं विचारमुखेण विधत्ते—

तदांहुः । हादंशारत्नी रशना कंतिव्या ३ त्रयां-दशारती शरिति । ऋषभी वा एष ऋतू-नाम् । यत्संवत्सरः । तस्यं त्रयोदशी मासीं विष्टपंम् । ऋष्भ एष यज्ञानांम् । यदंश्व- मेघः । यथा वा ऋषभस्यं विष्टपंम् । एवमेतस्यं विष्ट-पंम् । त्रयोदशमंरितनः रंशनायां मुपादं धाति । यथं-र्षभस्यं विष्टपं सःस्करोतिं । ताद्दगेव तद्द, इति ।

तत्र तत्र रशनाविषये परीक्षकाः परस्परमेत्रमाहुः — किमेषा द्वादशारितः कर्तव्या किंवा त्रयोदशारित्निरिति । तत्राभिक्षः कश्चिदृष्टान्तमुखेनोत्तरं ब्रूते—यथा लोके गवामृषभः पितरेवं गोस्थानीयानामृत्नां संवत्सरः स्वामी । अतः प्रथमानुवाके मासद्वारा संवत्सरसाम्याद्वादशारित्नत्वपक्षः समर्थितः । इह तु तत ऊर्ध्व त्रयोदशारित्नत्वपक्षं समर्थियतुमपरो विशेष उच्यते — यथा लोक ऋषभस्योपिर ककुदुन्नतं भवति, एवं द्वादशमासात्मकस्य संवत्सरस्य- षभस्थानीयस्य योऽयमधिकमासस्त्रयोदशः सोऽयं विष्टपं ककुत्स्थानीय एवं स्त्रताप्यिशिष्टोमादयो यज्ञा गोस्थानीयाः । अश्वमेध ऋषभस्थानीयः । तस्य च लौकिकस्यर्षभस्येव विष्टपं ककुद्रपेक्षितम् । अतो विष्टपत्वेन रशनायां त्रयोदः शमरात्ने संपादयेत् । तथा सत्यृषभस्यवाश्वमेधस्य विष्टपं संस्कृतं भवति ।

अथ रशनादानमञ्जस्य द्वितीयस्मिन्पाद आयुःशब्दतात्पर्यमाह—

पूर्व आयुंषि विद्धेषु कृव्ये-यांह । आयुंरेवास्मिन्दधाति, इति ।

विद्येषु यज्ञेष्वायुषि निमित्तभूते सति कव्या कवयो विद्वांसः पूर्वे मह-षय इमां रज्ञनां गृहीतवन्त इति मन्नपादस्याक्षरार्थः । तत्राऽऽयुषीति प्रयोग्यादायुर्यजमाने संपादयित ।

तृतीयपादे बभूवुरिति शब्दस्य तात्पर्यं दर्शयति—

तयां देवाः सुतमाबंभूवृति-त्यां । भूतिंमेवोपावंतिते, इति ।

देवाः सर्वे तया रशनयाऽश्वबन्धनादिद्वारेण सुतमाभिषवोपेतमश्वमेधात्मकं सोमयागमावभूवुः सर्वतः प्राप्ता इत्यक्षरार्थः । तत्र भवतिधातोर्भूतेरभिधायकः त्वात्तत्पाठेनैश्वर्यमेव प्रामोति । चतुर्थपाद ऋतशब्दस्य तात्पर्ये दर्शयाते—

ऋतस्य सामंन्स्रमारपन्तीत्यां । सत्यं वा ऋतम् । सत्येनैवैनंमृतेनाऽऽरंभते, इति ।

ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्याश्वमेधस्य सामन्समीचीनेऽनुष्टाने सरं प्रदृत्ति पारमारपन्ती कथयन्ती संपादयन्ती रशनेत्यक्षरार्थः । तत्रर्तशब्द ऋ गता-विति धातुजन्यः पाष्त्यर्थो न भवति किं त्वत्र रूढः सत्यवाची । तस्मात्सत्या-त्मकेनर्तेन यथावदनुष्टानेनैनमश्वमेषं पारभते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''अभिधा असीत्यश्वमभिद्धाति'' इति । तत्राश्ववन्धनमन्नः सप्तमकाण्ड एवमाम्नातः—''अभिधा असि भुवनमिस यन्ताऽसि
धर्ताऽसि सोऽप्तिं वैश्वानरं सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृतः पृथिव्यां यन्ता राड्यनताऽसि यमनो धर्ताऽसि धरुणः कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा र्य्ये त्वा पोपाय
त्वा'' इति ।

तस्मिन्मन्ने प्रतिवाक्यं तात्पर्यं द्रश्यति —

अभिधा असीत्यांह । तस्मांदश्वमेधयाजी सवींणि भूतान्यभिभंवति । भुंवनमसीत्यांह । भूमानंमेवोपैति । यन्ताऽसीत्यांह । यन्तारंमेन्वेनं करोति । धर्ताऽसीत्यांह । धर्तारंमेवेनं करोति । धर्ताऽसीत्यांह । धर्तारंमेवेनं करोति । सोऽप्तिं वैश्वानरमित्यांह । अप्नावेवेनं वश्वानरे जुंहोति । सप्रथसमित्यांह ( ५ ) प्रजयवेवेनं पश्चभिंः प्रथयति । स्वाहांकृत इत्यांह । होमं एवास्येषः । प्रथिव्यामित्यांह । अस्यामेवेनं प्रतिष्ठापयति । यन्ता राङ्य-न्ताऽसि यमंनो धर्ताऽसि धरण इत्यांह ।

रूपमेवास्यैतनमंहिमानं व्याचंष्टे । कृष्ये त्वा क्षेमांय त्वा रुघ्ये त्वा पोषांय त्वेत्यांह । आशिषंमेवैतामाशांस्ते, इति।

हेऽश्व त्वमिभधा बन्धनीयोऽसि । तत्राभिशब्दप्रयोगादिभिभिवितृत्वं यज्ञमानस्य युक्तम् । भुवनत्वेन स्तुतत्वाङ्ग्मप्राप्तिर्यज्ञमानस्य । यन्तृधर्तृशब्दप्रयोगातद्भिश्चात्ते । हेऽश्व स त्वमिशं गच्छेत्युवत्या तमेतमश्वमग्नौ हुतवान्भवति । प्रथावाचिना सप्रथसित्यग्निविशेषणेन यज्ञमानं प्रजादिभिः प्रथयति । स्वाहाकृत इत्युक्तत्वात्तस्याश्वस्य होम एवाग्नौ संपद्यते । पृथिव्यामित्युकत्या तमश्वं भूमौ प्रतिष्ठापयति । हेऽश्व त्वं पृथिव्यां यन्ता मनुष्यादीनां नियामको राद् , दिप्यमानश्चासि । तथाऽन्तिरिक्षेऽिष गृहनक्षत्रादीनां नियन्ता नियमनसमर्थश्चासि । तथा द्युक्लोकेऽिष देवादीनां धारको धारणसमर्थश्चासि । एतिसमन्मत्रभागे पिठते सत्यस्य मन्नस्यैतत्प्रतीयमानं स्वक्ष्पमेवास्याश्वस्य महिमानं विशेषेण कथयति । न चात्रास्माभिव्याख्यात्वयं किंचिद्स्ति । अथ कृष्यादिसिद्ध्यर्थे त्वां बधामीत्यनयोक्त्या स्वस्याऽऽिश्वष्ठिमेव प्रािथतवान्भवति ।

अथ सप्तमकाण्डानुक्तं शाखान्तरगतं मन्त्रशेषं वाक्यद्वयमनूच तात्पर्यं दर्शयति—

> स्वगा त्वां देवेभ्य इत्यांह । देवेभ्यं एवैनंश स्वगा करोति। स्वाहां त्वा प्रजापंतय इत्यांह। प्राजापत्यो वा अश्वः। यस्यां एव देवताया आलभ्यते । तयैवैनश समधियति, इति।

ब्झाति समृद्ध्या उपादंधात्यसीत्याह सप्रथमित्याह देवेम्य इत्याह पर्श्च च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

हेऽश्व त्वां देवेभ्यो देवार्थं स्वगा स्वगतं स्वाधीनं बध्नामि । अनयोक्टौन-मश्वं देवानां स्वाधीनं करोति । हेऽश्व त्वां प्रजापतये स्वाहा समर्पयामि । एत स्मिन्मचांशे पठिते सत्यश्वस्य प्राजापत्यत्वाद्यदेवतार्थोऽस्याऽऽलम्भस्तयैव देवतयाऽश्वं समृद्धं करोति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ।

तृतीयेऽश्वबन्धनमुक्तम् । चतुर्थे रशनया वद्धं तमश्वं नीत्वा जलेऽवगाहनः मुच्यते । अत एवानुवाकस्याभिन्नेतमवगाहनं शाखान्तरपर्यालोचनया सृत्रः कारः स्पष्टमाह—'आपोऽश्वमभ्यवगाहयन्ति' इति । तत्राश्वस्यावगाहनमदेशे श्वा कश्चित्रेतव्यत्स्तन्नयनमकारं सूत्रकार आह—''आनयन्ति श्वानं चतुरक्षं विष्वग्वन्थेन बद्धं पितुरनुजायाः पुत्रः पुरस्तान्त्रयति मातुरनुजायाः पुत्रः पश्चान्त्तेश्वकं मुसलं पौंश्वलेयः पेशसा जानुं वेष्टियित्वा पश्चादन्वत्याऽऽपोऽश्वमभ्यः वगाहयन्ति श्वानं च'' इति । तदेतद्विधत्ते—

यः पितुरंनुजायाः पुत्रः । स पुरस्तान्नयति । यो मातुरंनुजायाः पुत्रः । स पृश्वान्नयति । विष्वंश्चमेवास्मात्पाप्मानं विष्टंहतः, इति ।

यजमानस्य राज्ञः पितृष्वसीयो मातृष्वसीयश्च गच्छतः । सर्वतो बद्ध्वा नीयमानस्य ग्रुनः पुरस्तात्पश्चाचोभौ गच्छतः । तेन विष्वश्चमेव यजमानस्य सर्वतो वर्तमानमेव पाष्मानं विद्वहतो यजमानाद्वियोजयतः ।

अथाश्वस्य शुनश्चावगाहने सित जलमध्ये यत्र शुनः पादा भूमिं न स्पृशन्ति तत्र श्वानं इन्तुं दासीपुत्रस्याध्वर्युरनुज्ञां प्रयच्छिति । स च दासीपुत्रो मुसलेन श्वानं हन्ति तिददमुभयं विधत्ते—

> यो अर्वन्तं जिवाश्ंसित् तमभ्यमीति वर्हण इति श्वानं चतुरक्षं प्रसीति । परी मर्तः परः श्वेति श्चनंश्चतुरक्षस्य प्रहंन्ति । श्वेव वे पाप्मा श्वातृत्यः । पाप्मानंमेवास्य श्वातृत्वयः हन्ति, इति ।

योऽयं श्वाऽस्मदीयमश्वं हन्तुमिच्छति तं श्वानं जलाधिपतिर्वहणोऽभ्यमीति विनाश्चयति । तिममं मन्नं पटन्नध्वर्युश्चतुरक्षं श्वानं मित दासीपुत्रमनुजानी-यात् । हे दासीपुत्र श्वानं जहीति ब्र्यात् । अक्ष्णोरूपिरभागेऽिक्षसहशं बिन्दु-द्वयलाञ्छनं यस्य श्वनः सोऽयं चतुरक्षः । योऽयमस्याश्वस्य विरोधी मतों मनुष्यः स परो भवतु परस्तात्तिष्ठतु । यश्च श्वा सोऽपि परो भवतु परस्तात्ति-ष्ठतु । एतिस्मिन्मन्नेऽध्वर्युणा पठ्यमाने दासीपुत्रश्चतुरक्षं श्वानं हन्यात् । सूत्रका-रस्तु ब्राह्मणान्तरमनुमृत्य 'यो अर्वन्तम्' इति मन्नं हनने विनियुज्य 'परो मर्तः' इति मन्नं पादानामधः शुनोऽक्ष्णोरूपिरभागेऽिक्षसहशं विन्दुद्वयलाञ्चनं तत्प्रक्षेपे विनियुक्तवान् । योऽयं पापक्तयः शत्रुः सोऽयं शुना सहशः । अतः शुनो वधेन पाप्मैव हतो भवति ।

हननसाधनं विधत्ते—

मैधकं मुसंलं भवति ( १ ) कमं कमैवासमं साधयति, इति।

सैधको महासारो द्वशो यस्य दृशस्य मध्ये छोहसमानं सारं कृष्णारुणा-दिवर्णयुक्तं विद्यते तदीयं मुसछं साधनम् । तच्चास्मै यजमानायापेक्षितमवद्या-तादिकं सर्वे कर्म साधयति ।

हन्तारं विधत्ते—

पौरश्चलेयो हंन्ति । प्रश्चलवां वै देवाः शुचं न्यंद्धः । शुचैवास्य शुचंर हन्ति , इति ।

बहुषु पुरुषेषु चलति न त्वेकस्मिन्भर्तारे नियता वर्तत इति पुंश्रली दासी तत्पुत्रः शुनो हन्ता । पुरा देवा दास्यामेव शोकं सर्व स्थापितवन्तः । अतः शोकरूपेणैव दासीपुत्रेण शोकरूपस्य शुनो हननं युक्तम् ।

हतस्य शुनोऽश्वपादानामधस्तादवस्थापनं विधत्ते—

पाप्मा वा एतमीप्सतीत्यांहुः । योऽश्वमे-धेन यर्जत इति । अश्वस्याधस्पदमुपां-स्यति । वन्नी वा अश्वः प्राजापयः । वन्ने-

#### णैव पाप्मानं आतृंव्यमवंकामति , इति।

योऽश्वमेधमनुतिष्ठत्येतं पाप्मा प्रातुमिच्छति हिंसाया वहुत्वादित्येवंमभिज्ञा आहुः । अतः पापप्राप्तिपरिहाराय मृतं श्वानमश्वपादानामधस्तात्प्रक्षिपेत् । अयमश्वो वज्री वज्रसमानैः खुरैर्युक्तत्वात्, अतस्तेन वज्रेण पापरूपं श्वानं वैरि-णमवक्रामित ।

पादानामधस्तात्पक्षिप्तस्य मृतस्य ज्ञनः पश्चादश्वस्य दक्षिणपार्श्वे जलमध्ये परित्यागं विधत्ते —

दक्षिणाऽपंष्ठावयति (२)। पाप्मानं-मेवास्माच्छमं छमपंप्छावयति, इति।

दक्षिणपार्थे ष्ठावनेन मलरूपं पाप्मानं यजमानादपनयति । अथ जलमध्ये स्थितस्यात्रस्य तीरे प्रत्यङ्गुखत्वेनोद्गमितुं साधनं विधत्ते-

ष्षिक उंदुहो भंवति । आयुर्वा इषीकाः । आयुर्वेवास्मिन्द्यति । अमृतं वा इषीकाः । अमृतंमेवास्मिन्द्यति , इति ।

उद्द्यत ऊर्ध्व तीरप्रदेशे प्रेयंते येन दण्डबद्धतृणसमूहेन सोऽयमुद्रहः स चेषीकारूयेन तृणिविशेषेण निर्मितत्वादैषीकः। स च प्रौढः कार्यः। अत एव सूत्रकारेणोक्तम्—''तं द्वे शते दक्षिणतो धारयन्तो द्वे उत्तरतस्तेनाश्वं पुरस्ता-त्मत्यश्चमभ्युद्द्दन्ति' इति। इषीकाणां तृणानां गवादिभक्षत्वेनाऽऽयुर्हेतुत्वम्। अत एवामृतक्तपत्वम्। तस्मादैषीकेणाऽऽयुर्पमृत्युपरिहारं च यजमाने संपादयति।

अस्मिन्नुदूहे वेतसशाखाया वन्धनं विधत्ते —

वेतसशाखोपसंबंद्धा भवति । अप्सु-योनिर्वा अश्वः । अप्सुजो वेतसः । स्वादेवेनं योनेर्निर्मिनिते , इति ।

अश्वजातीयस्योचैःश्रवसः समुद्रादुत्पत्तेरपां योनित्वम्। वेतसस्य वञ्जुलस्या-ब्योनित्वं प्रसिद्धम् । अतोऽश्वस्य स्वकीयादेव योनेरेनमुदृहं निर्मितवान्भवति । जलमध्यात्तीरं पत्यर्थंस्य नोदनं विधत्ते-

पुरस्तांत्प्रत्यश्चं मुभ्युदूं हति । पुरस्तां-देवास्मिन्पृतीच्युमृतं द्याति , इति ।

पूर्वस्यां दिशि वर्तमानश्रतुःश्रतसंख्याकैर्धारितोऽयमुदृहः प्रत्यञ्जखमश्रं तीरमभिलक्ष्योद्हत्यूर्ध्वं पेरयति । तथा सति पुरस्तादेव पूर्वस्मादेव वयस आरम्य प्रतीची प्रतीचीनेऽपि वयस्यस्मिन्यजमानेऽमृतममरणत्वं द्धाति ।

अथ सप्तमकाण्डास्नातौ द्वौ मन्नौ क्रमेण विधत्ते-

अहं च त्वं चं वृत्रहितिं ब्रह्मा यजंमानस्य हस्तं यहाति । ब्रह्मश्चत्रे एव संदंधाति । अभि क्रत्वेन्द्र भूर-धन्मित्रयंध्वर्युर्यजंमानं वाचयत्यभिजित्ये (३), इति ॥

भवति ष्ठावयति मिमीते पर्श्च च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

स्पष्टोऽर्थः । मन्नयोः प्रतीकमात्रमिह निर्दिष्टं संपूर्णयोस्तत्रैवाऽऽस्नातत्वात्त-दर्थोऽपि तत्रैव द्रष्ट्रच्यः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पत्रमोऽनुवाकः।

चतुर्थेऽश्वस्य जलावगाहनमुक्तम् । पञ्चमे महर्त्विजामश्वप्रोक्षणमुच्यते । तदेतद्विधत्ते—

चत्वारं ऋत्विजः समुंक्षन्ति । आभ्य एवैनं चतस्रभ्यों दिग्भयोंऽभिसमीरयन्ति, इति। अध्वर्युब्रह्महोत्रुद्गातारश्रत्वारस्तदीयेन समुक्षणेन प्राच्यादिभ्यश्रतस्यभ्यो दिरभ्यः सकाशादेनमश्रमभिसमीरयन्त्याभिमुख्येन तत्तदिशि सम्यगुत्साहयन्ति।

चतुर्णी मोक्षणं संगृह्योक्तत्वाद्विवरितुमादावध्वर्योः मोक्षणं विधत्ते—

शतनं राजपुत्रेः सहाध्वर्युः । पुरस्तांत्प्रत्यङ्ति-ष्टन्प्रोक्षंति । अनेनाश्वंन मेध्येनेष्टा । अयः राजां ष्टत्रं वंध्यादिति । राज्यं वा अध्वर्युः । क्षत्रः राजपुत्रः । राज्येनैवास्मिन्क्षत्रं दंथाति, इति ।

राजपुत्रा अभिषिक्तक्षत्रियपुत्राः स्वयं राज्याहीस्तैः श्रातसंख्याकैः सिहि-तोऽयमध्वर्षुः पूर्वस्यां दिशि पत्यङ्मुखः स्थित्वा तमश्वं प्रोक्षेत् । अनेनेत्यादि-वध्यादित्यन्तः प्रोक्षणमन्नः । स्पष्टो मन्नार्थः । द्वतं वारकं पापं शत्रुं वा । राज्यस्वरूपोऽयमध्वर्षः । यजमानेन राज्यार्थमध्वर्योः परीदानात् । तथा च सूत्रकारेणोक्तम्—" ब्राह्मणा राजानश्चायं वोऽध्वर्यू राजा या ममापचितिः सा वा एतस्मिन्यद्वैष करोति तदः कृतमासदिति संप्रेष्य यावदाज्ञमध्वर्यू राजा भवति " इति । योऽयं राजपुत्रः स क्षत्रं वल्रक् रोऽतस्तत्योक्षणे सत्य-स्मिन्यजमाने राज्येनैव सह वल्लं संपादयति ।

ब्रह्मणः मोक्षणं विधत्ते—

शतेनाराजभिष्यैः सह ब्रह्मा (१)। दक्षिणत उद्इतिष्ठन्योक्षंति । अनेनाश्चंन मेध्यंनेष्टा । अयथ राजांऽप्रतिष्टुष्योऽस्त्वितं। बलं वे ब्रह्मा। बलंमराजोग्रः। बलंनैवास्मिन्बलं द्याति, इति।

क्षत्रियाः संतोऽपि राज्यानही अराजानः। उग्राः शूराः। अप्रतिधृष्यः केना-प्यतिरस्कार्यः । स्पष्टमन्यत् ।

होतुः मोक्षणं विधत्ते—

श्तेनं स्त्रामणिभिः सह होतां। पृश्वात्पाङ्-

तिष्ठन्प्रोक्षति । अनेनाश्वंन मेध्यंनेष्टा । अयः राजाऽस्ये विशः (२) । बहुग्वे बंह्वशाये बहु-जाविकाये । बहुव्रीहियवाये बहुमापतिलाये । बहुद्दिरण्याये बहुद्दिरतकाये । बहुद्दासप्ररुपाये रियमत्ये प्रष्टिमत्ये । बहुरायस्पोषाये राजाऽ-स्तिवितं । अमा वे होतां । अमा स्रंतग्रा-मण्यः । भूमेवास्मिन्भूमानं द्धाति, इति ।

सृताः सारथयः। ग्रामण्या ग्रामनेतारो ग्रामस्वामिनः। विद्रवजा, सा विशेष्यते । बहवो गावो यस्या विशः सा बहुगुः। तथा बहुन्यादीनि विशेषणानि । रियमती प्रभूतथनयुक्ता । पुष्टिमती शरीरपुष्टियुक्ता बहुरायस्पोषा बहुविधम-णिमुक्तादिधनपुष्टियुक्ता । यथोक्तविशेषणविशिष्टायाः प्रजाया अयं यजमानो राजाऽस्तु । प्रतिविशेषणं पृथक्तर्तुमादरार्थं वा राजेति द्विरुक्तिः। होतुर्भू-मरूपत्वं पठनीयमञ्जबाहुल्यादवगन्तव्यम् । सूतानां ग्रामण्यां भूमरूपत्वं व्यापारबाहुल्यात्।

उद्गातुः मोक्षणं विश्वते—

शतेनं क्षत्तसंग्रहीतृभिः सहोहाता । उत्तरतो दंक्षिणा तिष्ठन्प्रोक्षंति (३)। अनेनाश्वंन मेध्यंनेष्टा । अयः राजा सर्वमायुरेत्विति । आयुर्वा उंद्राता । आयुंः क्षत्तसंग्र-हीतारंः । आयुंषैवास्मिन्नायुंद्धाति, इति।

वैश्यशूद्राभ्यां मातापितृभ्यामुत्पादिताः क्षत्तारः, कोशरुद्धिकारिणः संग्रही-तारः । उद्गात्रादीनामायुष्टं तद्धेतुत्वादुपचर्यते ।

प्रतिदिशं राजपुत्रादीनां या शतसंख्या तां प्रशंसित-

श्त श्रंतं अवन्ति । श्तायुः प्ररुषः श्ते-

न्द्रियः । आयुंष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति , इति ।

द्शेन्द्रियाणां प्रत्येकं दशसु नाडीषु वृत्तेः शतेन्द्रियत्वम् । शतसंख्यागता या चतुःसंख्या समूहे प्रवृत्ता तां प्रशंसति—

चतुःशता भंवन्ति । चतंस्रो दिशंः । दिक्ष्वंव प्रतितिष्ठति (४), इति ॥

बह्या विश उंक्षति दिश एकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

चतुःशता चत्वारि शतानि ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माथवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुवंदीयतैत्तिरी-यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽप्टमप्रपाठके पश्चमाऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ पष्टोऽनुवाकः।

पश्चमे महत्विजां मोक्षणमुक्तम् । षष्ठेऽश्वश्चरीराद्भूमौ पततां विन्दूनामनुमः च्रणमुच्यते । तदेतद्विधत्ते—

यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दंति । एवं वा एत-दर्श्वस्य स्कन्दति । यन्निक्तमनां छ ब्यमुत्सृजनितं । यत्स्तोक्यां अन्वाहं । सर्वहृतं मेवैनं करोत्यस्कं-न्दाय। अस्कंत्रः हि तद। यद्भुतस्य स्कन्दंति, इति।

यद्यदि निक्तं स्नानेन शोधितमश्वमनालब्धमालम्भनरहितमुत्स् जनित बिन्दवः परिक्षिपन्ति तदानीं यस्य यथा यागान्तरेषु गृहीतस्य हविषः कश्चि-दंशः स्कन्दित भूमौ पतित्वा विनश्यत्येवमेवाश्वस्य तद्धिन्दुजातं स्कन्दित भूमौ पतित्वा विनश्यति । तस्माद्धिन्दुस्कन्दनदोषपरिहाराय स्तोक्या अन्वाह । स्तोका जलस्य लेशा विन्द्वस्तद्विषयाः "अग्नये स्वाहा" इत्यादिमन्त्रोक्तयः

2803

स्तोक्यास्ता अनुब्र्याद्भ्मौ पिततस्तोकाननु तदानीमेव पठेत्। यदेतदनुवचनं तेनानुवचनेन विन्द्नामस्कन्दाय स्कन्दनदोषपिरहारार्थमेनमश्वं सर्वहुतमेव करोति। स्वाहाकारयुक्तस्य मन्नस्य पाठादेव सर्वैर्विन्दुभिः सिहतोऽश्वो हुत एव भवति। तथा सित हुतस्य द्रव्यस्य यक्षेत्ररूपं स्कन्दित तदस्कन्दनम्। न हि तत्र स्कन्दनदोषोऽस्ति।

अनुवचनीयानां मन्नाणां संख्यां विधत्ते—

सहस्रमन्वाह । सहस्रंसांमितः सुवर्गी छोकः । सुवर्गस्यं छोकस्याभिजित्यै (१), इति।

सप्तमकाण्डे प्रथमप्रपाठकस्य दिश्वनीषु 'अग्नये स्वाहा' इत्यनुवाकास्त्रय आस्त्राताः। तत्र मध्यमानुवाके पठिता एकादश मन्नाः। तत्रान्तिमः 'सर्वसमे स्वाहा' इत्ययमुपसंहाररूपत्वादन्ते पठनीयः। ततः पूर्वे तु दश मन्नाः शतकृत्व आवृत्ताः सहस्रं संपद्यन्ते। तत्सहस्रमनुत्र्यात्। स्वर्गछोकस्य बहुमूल्यत्वाभि-प्रायेण सहस्रसंमितत्वमुक्तम्। न हि स्वर्गभोगोऽल्पेन मूल्येन संपादियितुं शक्यः। अतः सहस्रानुवचनेन स्वर्गाभिजयो भवति।

अथ मन्नसंख्यायां पक्षान्तरं विधत्ते-

यत्परिंमिता अनुब्र्यात्। परिंमित्मवं रुन्धीत। अपंरिमिता अन्वांह । अपंरिमितः सुवर्गी छोकः । सुवर्गस्यं छोकस्य समष्ट्ये, इति।

सहस्रसंख्यां गणियत्वा परिभितस्यानुवचनेन भोगमिप परिभितमेव प्राप्तु-यात् । अतो गणनामकृत्वैवापरिभिता अनुब्र्यात् । स्वर्गछोकभोगस्येयत्तया परिभितत्वाभावेनापरिभितवचनं तत्प्राप्तये संपद्यते ।

मन्त्राणां स्वाहाकारोपेतत्वेनानुवचनस्य होमसाम्यमभिनेत्य प्रशंसति —

स्तोक्यां जुहोति । या एव वर्ष्या आपंः । ता अवंरुन्धे, इति ।

बिन्दु विषया मन्नोक्तयः स्तोक्यास्तासामनुवचनक्ष्पेण होमेन वर्षेषु भवा अपः प्रामोति ।

होतव्यानां बिन्दूनां भूमौ पतनाद्भिरिष्ठसाहत्र्यमभिषेत्य मशंसाति— अस्यां जुहोति । इयं वा अग्निविश्वानसः

(२) । अस्यामेवैनाः प्रतिष्ठापयति, इति ।

होमाधारत्वसंपादनाङ्क्षमेर्वेश्वानराग्निक्षपत्वम् । अतस्तत्र होमे सिति भूमावे-वैना अपः प्रतिष्ठापयति ।

स्तोक्यानुवचनस्य यज्ञसमाप्तिहेतुत्वमापच प्रशंसति-

उवाचं ह प्रजापंतिः । स्तोक्यांसु वा अहमंश्वमेधः सःस्थांपयामि । तेन ततः सःस्थितेन चरामीतिं, इति।

स्तोक्यासु स्तोकरूपास्वप्सु तद्विषयासु मन्नोक्तिपु चैनमश्वमेधकतुमहं मजापतिः संस्थापयामि समापयामि । ततः संस्थितेन तावतेव समाप्तेन तेनाः श्वमेधेन युक्तोऽहं चराम्यविश्षष्टं सर्वे प्रतिपत्तिकर्मरूपत्वेनानुतिष्ठामीत्येवं पुरा कदाचित्प्रजापतिरुवाच किल । तस्मात्प्रशस्तिमदं स्तोक्यानुवचनम् ।

तत्र मथममञ्जस्य तात्पर्यं द्रीयति—

अप्रये स्वाहेत्यांह । अप्रयं प्वैनं जुहोति, इति।

चतुर्थ्यन्तमिश्रश्वद्मुचार्य प्रदानार्थस्य स्वाहाशब्दस्य प्रयोगादेनं स्तोकम-स्रये हुतवानेव भवति।

एवमुत्तरेषां नवानां मन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति—

सोमांय स्वाहेत्यांह । सोमांयैवेनं जुहोति । स्वित्रे स्वाहेत्यांह । स्वित्र प्वैनं जुहोति । (३)। सर्रस्वत्ये स्वाहेत्यांह । सर्रस्वत्या प्वैनं जुहोति । पूष्णे स्वाहेत्यांह । पूष्ण प्वैनं जुहोति । बृहस्पतंये स्वाहेत्यांह ।

बृहस्पतंय एवेनं जुहोति । अपां मोदाय स्वाहेत्यांह । अभ्य एवैनं जुहोति । वायवे स्वाहेत्यांह। वायवं एवैनं जुहोति (४)। मित्राय स्वाहेत्यां । मित्रायैवैनं जुहोति । वरुंणाय स्वाहेत्यांह। वरुंणायैवैनं जुहोति, इति।

मथममञ्जवद्याख्येयम्। सर्वमन्नतात्पर्यं निगमयति—

एताभ्यं एवैनं देवताभ्या जुहोति, इति।

अग्न्यादिभ्यो वरुणान्ताभ्य एव देवताभ्य उक्तमन्नपाठेनैनं स्तोक-संघं जुहोति।

पूर्वत्र सहस्रमन्वाहेति यदुक्तं तत्रैकैकस्य मन्नस्य शताद्यस्याऽपि क्रमेण सहस्रं संपादियतुं शक्यते । तद्यावर्तियतुं मन्नदशकस्यैवाऽऽवृत्तिं विधत्ते—

दशं दश संपादं जुहोति । दशांक्षरा विराट् । अत्रं विराट् । विराजैवानाद्यमवंरुन्धे, इति।

एकैकस्यामाद्यतौ दशसंख्याकान्मचान्संपाद्यानुब्र्यात्। संघस्यैवानुद्वत्तिर्न त्वेकैकस्य मन्त्रस्य । दशसंख्यायां संपन्नायां विराद्छन्दसो दशाक्षरत्वादन-हेतुत्वेनान्नरूपत्वाद्विराजैव भक्ष्यमाणयोग्यमन्नं प्रामोति ।

दशानां मत्राणामाद्वति विधत्ते-

वा एषोऽस्माछोकाच्यंवते । यः परां-चीराहुंतीर्जुहोति । छनंः प्रनरभ्यावतं जुहोति । अस्मिन्नेव छोके प्रतितिष्ठति , इति ।

यो यजमानो मन्नानुवचनरूपा एता आहुतीः पराचीराष्ट्रिता जुहोति एष यजमानः पुनराष्ट्रस्यभावाङ्ग्लोकात्पच्यवतेऽतस्तत्परिहाराय भूयो भूयो मत्रानादृत्याऽऽदृत्यैता जुहोति । तेन भूमौ प्रतितिष्ठति ।

अभिनित्ये वैश्वान्रः संवित्र एवैनं जुहोति वायवं एवैनं जुहोति च्यवते पट्चं ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽप्टमाध्याये पष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

स प्रजापितरेतामेवोक्तामाहुतिं स्कन्दनदोषपि हारायाश्वमेधस्य समाप्ति-प्रिहेतुमुवाच । संस्थितस्य यज्ञस्य संवन्धि यद्द्रव्यं स्कन्दिति । तदस्कन्दनमेव ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयनुर्वेदीयतैतिरी-यबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥

अथ सप्तमोऽनुवाकः ।

षष्ठे स्तोकानुपत्रणमुक्तम् । सप्तमेऽध्वर्योरेकस्यैव चतुर्दिशु प्रोक्षणमुच्यते । तत्र प्राच्यां प्रोक्षणं विधत्ते—

प्रजापंतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीतिं पुरस्तांत्प्रह्यङ्-तिष्टुन्प्रोक्षंति । प्रजापंतिर्वे देवानांमत्रादो वीर्यावान् । अत्राद्यंमेवास्मिन्वीर्थं द्याति । तस्मादश्वंः पश्नामंत्रादो वीर्यावत्तमः, इति ।

हेऽश्व प्रजापतये जुष्टं प्रियं त्वां प्रोक्षामि । अनेन मन्नेण पूर्वस्यां दिशि प्रत्यङ्मुखावस्थितोऽध्वर्युः प्रोक्षेत् । प्रजापतिर्देवानां मध्येऽतिशयेनान्नपक्षण-समर्थो वीर्योपेतश्च । तन्मज्ञबलादस्मिन्नश्वेऽन्नादनसामध्ये शक्त्यतिशयं च संपा- दयति । तस्पात्कारणाङ्घोकेऽप्यश्वः पशूनां मध्ये बहन्नभक्षकोऽतिशयेन वीर्य-वांश्र दृश्यते ।

दक्षिणस्यां प्रोक्षणं विधत्ते—

प्रपा० (अनु०७]

इन्द्रामिभ्यां त्वेतिं दक्षिणतः । इन्द्रामी वै देवाना-मोजिष्टौ बिछिष्ठौ । ओजं एवास्मिन्बछं द्धाति । तस्मादर्थः पशूनामोजिष्ठो बिछिष्ठः , इति ।

इन्द्रामिभ्यां त्वा जुष्टं मोक्षामीति वाक्यशेषः । देवानां मध्ये तावितशये-नौजसा बलहेतुना युक्तौ वलाधिक्ययुक्तौ चातोऽश्वेऽिप तदुभयं संपादयित । तस्माल्लोकेऽप्यश्वस्तादृशो दृश्यते ।

पश्चिमदिशि प्रोक्षणं विधत्ते —

वायवे त्वेति पश्चात । वायुर्वे देवानांमाशुः सारसारितंमः (१)। जवमेवास्मिन्दधाति । तस्मादश्वः पश्चनामाशुः सारसारितंमः, इति।

देवानां मध्ये वायुराशः शैष्टयवानत एवातिशयेन सारसार्युत्कर्षगामी । बायुमन्नेणास्मिन्नश्वे वेगस्थापनाङ्घोकेऽप्यश्वस्तादृशो दृश्यते ।

उदीच्यां मोक्षणं विधत्ते—

विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्यंत्तरतः। विश्वे वै देवा देवानं यशस्वितंमाः। यशं एवास्मिन्द्धाति। तस्मादश्वः पशूनां यशस्वितंमः, इति।

युद्धादावश्वस्यातिशयेन यशस्वित्वम् । स्पष्टमन्यत् । अश्वस्याधोभागे प्रोक्षणं विधत्ते—

> देवेभ्यस्त्वेत्यधस्तां । देवा वे देवानामपंचि-ततमाः । अपंचितिमेवास्मिन्दधाति । तस्मा-

दर्श्वः पशूनामपंचिततमः ( २ ), इति।

सर्वलोकवर्तिनां सर्वेषां देवानां मध्ये हविर्धुजो देवा अतिशयन पूजिताः। अध्वभागे मोक्षणं विधत्ते—

सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इत्युपरिष्टाद । सर्वे वे देवास्त्विषमन्तो हरस्विनंः । त्विषिमेवास्मिन्हरो द्वाति । तस्मादश्वंः पश्चनां त्विषिमान्हरस्वितंमः , इति ।

त्विषिमन्तो दीप्तिमन्तो हरस्विनो हरसा कार्यक्षमत्वलक्षणेन तेजसा युक्ताः। स्पष्टमन्यत्।

अथावशिष्टमोक्षणमत्रपूर्वभागस्य तात्पर्यं दर्शयति-

दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा प्रथिव्ये त्वेत्यां ह । एभ्य प्वैनं छोकेभ्यः प्रोक्षंति , इति ।

दिवे त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्यध्याहत्यार्थो द्रष्टव्यः । एवमन्तरिक्षाय त्वेत्यादौ योजनीयम् । अनेन लोकत्रयमीतिर्भवति ।

उत्तरभागस्य तात्पर्धं दर्शयति —

सते त्वाऽसंते त्वाऽभ्यस्त्वौषंधीभ्यस्त्वा विश्वं-भ्यस्त्वा भूतेभ्य इत्यांह । तस्मांदश्वमेथया-जिन्ध सर्वाणि भूतान्युपंजीवन्ति , इति ।

सते वर्तमानवस्तुपाष्ट्यर्थमसत इदानीमप्यविद्यमानाय कालान्तरवर्तिने । यस्मात् 'विश्वेभ्यो भूतेभ्यः' इति मन्नेणाश्वः प्रोक्षितस्तस्मादश्वमेधयाजिनं देवादिरूपेणोत्पन्नं सर्वे प्राणिन उपजीवन्ति । संहितायां — 'पृथिव्ये त्वाऽन्तिरिक्षाय त्वा दिवे त्वा' इति मन्नपाठः । अत्र तु— 'दिवे त्वा' इत्यादिक इति पाठो विकल्प(ल्प्य)ते ।

अथ 'विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः' इति मन्नेण मोक्षणं मश्चोत्तराभ्यां मन्नांसति — ब्रह्मवादिनेां वदन्ति । यत्प्रांजापत्योऽश्वंः । अथ कस्मादेनमन्याभ्यों देवताभ्योऽपि प्रोक्ष-तीतिं । अश्वे वै सवी देवतां अन्वायंताः। तं यद्विश्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्य इतिं प्रोक्षतिं । देवतां एवास्मिन्नन्वायातयति । तस्मादश्वे सवीं देवतां अन्वायंत्ताः (३), इति॥

सारसारितमोऽपंचिततमः प्राजापत्योऽश्वः पञ्चं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमा-ध्याये सप्तमोनुवाकः ॥ ७ ॥

अश्वस्य प्रजापितदेवताकत्वात्प्रजापत्यर्थे प्रोक्षणं युक्तम् । अत्र त्विन्द्रागन्यादिदेवतार्थमपि प्रोक्ष्यते तितंक निमित्तमिति ब्रह्मवादिनां प्रश्नः । यद्यपि
प्रजापितरेव मुख्यस्वामी तथाऽपि प्रजापतेः सर्वदेतात्मकत्वात्तद्वारा सर्वासामिप देवतानामश्वेऽनुगितरिस्ति । अत एवोदिच्यां दिशि 'विश्वेभ्यस्त्वा
देवेभ्यः' इति मन्नेणाश्वः प्रोक्षितस्तेन प्रोक्षणेन सर्वा अपि देवता अस्मिन्नश्वेऽनुगताः करोति । तस्मात्प्रजापितद्वारा मन्नसामर्थ्याद्प्यस्मिन्नश्वे सर्वा
अपि देवता अनुगता इति तदर्थमपि प्रोक्षणं युक्तम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽनुवाकः ।

सप्तमेऽध्वयोरश्वशोक्षणमुक्तम् । अष्टमेऽश्वचरितानामश्वरूपाणां च होमा उच्यन्ते । तत्राश्वचरितहोमं विधत्ते—

> यथा वै हविषे गृहीतस्य स्कन्दंति । एवं वा एतदर्थस्य स्कन्दति । यत्प्रोक्षितमनांळ-ब्धमुत्सृजन्ति । यदंश्वचरितानि जुहोति ।

सर्वेहुतंमेवेनं करोत्यस्कन्दाय । अस्कंब्रः हि तव । यद्धतस्य स्कन्दंति, इति।

स्तोक्यानुमञ्जणविधिवाक्यविद्दमश्वचरितहोमविधिवाक्यं च्याख्येयम् । होममञ्जाणां तात्पर्यं दर्शयति—

> ईकाराय स्विहेर्कताय स्वाहेत्यांह। एतानि वा अश्वचरितानि । चरि-तैरेवैनः समर्थियति (१), इति।

अश्वो हि खाद्यं दृष्ट्वा याचितुं यं शब्दं करोति स शब्दः ईकारस्तस्मै स्वाहुतिमदमस्तु । ईकारेण शब्देन विषयीकृतं यद्रव्यं तदीकृतं तस्मै स्वाहुतिमदमस्तु । ईकारायेत्यादिकः सप्तमकाण्डोको योऽनुवाकस्तिसम्बनुवाके योक्तान्येतानि सर्वाण्यश्वचितानि । तद्धोमेनाश्वचित्तैः समृद्धं करोति ।

अश्वचरितहोममाक्षिप्य समाधत्ते-

तदांहुः । अनांहुतयो वा अश्वचिरतानि ।
नैता होतव्यां इति । अशो खल्वांहुः ।
होतव्यां एव । अत्र वावैवं विद्वानंश्वमेधः सःस्थांपयति । यदंश्वचिरतानि
जुहोतिं । तस्मांद्वोतव्यां इति, इति।

तत्राश्चिरितहोमविषये केचिदाक्षेपवादिन एवमाहुः — यान्येतान्यश्वचिरितानि, ईकारादीनि तेषां चेष्टाक्षपत्वेन देवतात्वाभावादेवतारहितस्य च हविः ष्यदानस्याभावादश्वचिरितानामाहुतियोग्यता नास्ति। तस्मादेता अश्वचिरितमः तिपादकमञ्जैः साध्या आहुतयो न होतव्या इति । अत्र समाधानवादिन एवमाहुः — होतव्या एवता आहुतयो देवतानां सद्भावात् । जैमिनीयमते तावद्विग्रहवती देवता नापेक्षिता । मञ्चगतश्चदोपहितस्यैवार्थस्य देवतात्वाभ्यु-पगमात्। वैयासिकमते तु सन्त्येव सर्वत्र तत्तदभिमानिन्यो देवताः। "अभिमान्

निन्यपदेशस्तु'' इति सूत्रेण ' मृदब्रवीदापोऽब्रुवन् ' इत्यादौ विग्रहवतीनां चेतनानां देवतानां प्रतिपादितत्वात् । तस्माद्धोतन्या एव । न चात्र होमे प्रयोजनाभावः शङ्कनीयः । यदश्वचिरतानि जुहुयात्तदानीमेवं विद्वानेतद्धोमा-भिन्नः क्रत्स्तचेष्टाविषयहोमेन क्रत्स्नावयवस्याश्वस्य हुतसमानत्वाद्त्रैव क्रत्वादांवेव सर्वमश्वमेधं समापयित । अतः प्रोक्षितस्याश्वस्याऽऽल्लम्भात्प्रागेवोत्स-गेऽपि स्कन्दनदोषाभावाद्धोतन्या आहुतय इति निर्णयः ।

तासामाहुतीनां देशकालौ विधत्ते—

बहिधी वा एंनमेतदायतंनाइधाति । भ्रातृंग्य-मस्मै जनयति (२) । यस्यांनायत्नेऽन्यत्रामे-राहुंतीर्जुहोतिं । सावित्रिया इष्ट्यांः पुरस्तां-तिस्वष्टकृतंः । आहवनीयेऽश्वचरितानिं जुहोति । आयतंन एवास्याऽऽहुंतीर्जु-होति । नास्मै भ्रातृंग्यं जनयति, इति।

यस्य यजमानस्याग्नेरन्यत्र प्रदेशेऽनायतन आहुतीनामयोग्ये स्थाने यद्याहुतीर्जुहोति तदानीमेनं यजमानमेतदेतेनान्यत्र होमेनाऽऽयतनाद्धिर्हिधी बहिर्दधाति स्वकीयस्थानात्रिःसारयति । किंचास्य यजमानस्य शत्रुं जनयति ।
तस्माद्येयमिष्टिः 'सावित्रमष्टाकपाछं निर्वपति 'इति विधास्यते । तदीयस्विष्टकृतः पूर्वमाहवनीयाग्नावेतानि जुद्धयात् । 'स्विष्टकृतः पुरस्तात् ' इति काछविधिः । 'आहवनीये ' इति देशविधिः । एवं सत्याद्वितियोग्य एव स्थाने
हुतवानभवति । शत्रुश्च नोत्पद्यते ।

तत्र " सावित्रिया इष्ट्याः " इति विशेषमसहमानानां केषां चिन्मतमुप-

तदांहुः । यज्ञमुखे यंज्ञमुखे होत्वयाः । यज्ञस्य क्लप्रयामुक्रीस्यं छोकस्यानुंख्यात्या इति, इति ।

तत्ति दिष्टिमारम्भे सर्वत्र होतव्याः । तथा सति यज्ञस्येष्टेः सर्वस्याः स्वफः

लसामर्थ्याय स होमः संपद्यते । किंच स्वर्गलोकोऽपि नैरन्तर्येण प्रख्यापितो भवति ।

एतस्य पूर्वपक्षमतस्य निरोधकर्तृणां सिद्धान्तिनां मतं दर्शयति—
अथो खल्वांहुः । यद्यंज्ञमुखे यंज्ञमुखे जुहुयात् । प्रशुभिर्यजीमानं व्यंधियेत् । अवं
सुवर्गाछोकात्पंद्येत । पापीयान्तस्यादिति ।
सक्रदेव हें।तव्याः । न यजीमानं
पशुभिर्व्यर्धयति । अभि सुवर्ग लोकं
जीयति । न पापीयान्भवति , इति ।

तत्तिष्ट्यारम्भे यदि जुढुयात्तदानीभेकस्मिन्होमे फलसायकत्विविश्वासाभावेन नेह लोके यजमानं पश्चिभिवियुक्तं कुर्यात् । जन्मान्तरेऽपि स्वर्गमाप्तेश्वावपद्येत तत्प्राप्तिरहितो भवेत् । यत्रोत्पन्नस्तत्रापि पापीयानितश्चयेन दरिद्रो भवेदित्ये-वमभिज्ञाः पूर्वमतं दूषयन्ति । तस्मात्सकृदेव होत्वयाः । तथा सति तत्र विश्वाससद्भावान्नोक्तदोषाः प्रसरन्ति ।

यथोक्ताश्वचरितहोमानन्तरमेव ' अञ्चयेताय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा ' इत्य-नुवाकद्वयोक्तानामश्वरूपाणां होमं विधत्ते—

अष्टाचंत्वारिश्शतमश्चरूपाणि जुहोति । अष्टाचंत्वारिश्शदश्चरा जगंती । जागतोऽश्वंः प्राजापत्यः समृद्ध्यै, इति ।

'अञ्चेताय स्वाहा ' इति मन्नोऽश्वस्य रूपं वृते । अञ्जिरञ्जनवर्णः कृष्ण एतः शुक्त उभयवर्णमेलनेन मिश्रमश्वस्य रूपमत्रोक्तम्। एवमुत्तरेष्वपि मन्नेषु नानाविधानि स्वरूपाण्युच्यन्ते । तद्भपप्रतिपादकाश्च मन्ना अनुवाक-द्वये मिलित्वाऽष्टाचत्वारिंशत्संख्याकास्तत्प्रतिपाद्यानि तावन्ति रूपाण्युद्दिश्य जुहुयात्। जगतीछन्दसस्तत्संख्यायुक्ताक्षरोपेतत्वात्पशूनां जगतीछन्दो लभ्यते। तेनाश्वस्य जागतत्वात्तादशोऽश्वः प्रजापतिदेवताकः।

\$383

अनुवाकद्वयेऽपि 'सर्वस्मै स्वाहा' इत्ययं मन्नोऽन्ते समाम्नातः । नासौ पूर्व-मन्नवत्कंचिद्रूपविशेषं ब्रृते । तस्य समष्टिक्रपवाचकत्वात् । नाष्यष्टाचत्वारिं-श्रत्संख्यायामन्तर्भूतः । तस्मात्तद्धोमं पृथग्विधत्ते—

एकमितिरिक्तं जुहोति । तस्मा-देकेः प्रजास्वधुंकः (४), इति । अर्थयित जनयित खल्वांहुर्जगंती जीणि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्यायेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

यस्मादः समष्टिवाचक उक्तसंख्यातिरिक्तस्तस्माङ्घोकेऽपि प्रजासु सर्वासु मध्य एक एव स्वामी समृद्धिशीलो भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽनुवाकः।

अष्टमेऽश्वचिरतानामश्वरूपाणां च होम उक्तः। नवमेऽश्वनामवाचनमभि-धीयते। तथा च सूत्रकार आह—''विभूमीत्रा प्रभूः पित्रेत्यश्वस्य दक्षिणे कर्णे यजमानमश्वनामानि वाचियत्वा'' इति। तानि च नामानि सप्तमकाण्ड एव-माम्नातानि—'विभूमीत्रा प्रभूः पित्राऽश्वोऽसि हयोऽस्यत्योऽसि नरोऽस्य-वांऽसि सप्तिरसि वाज्यसि दृषाऽसि नृम्णा असि ययुर्नामाऽस्यादित्यानां पत्वाऽन्विहि' इति। तत्राऽऽद्यस्य नामद्वयस्य तात्पर्यं दर्शयति—

विभूमीत्रा प्रभूः पित्रेत्यांह । इयं वै माता । असौ पिता । आभ्यामेवेनं परिंददाति, इति ।

अयमश्वः स्वकीयमानृसामध्येन विभूतें भनयुक्तः । स्वकीयपिनृसामध्येन मभूः प्रभावयुक्तः । वैभवं विविधभक्षसंपितः । प्रभवं युद्धादौ योद्धृत्वम् । इति मन्नौ यदाह तेन सर्वजगन्मात्रे पृथिव्यै सर्वजगित्पनृस्थानीययुल्लोकाय वैनमश्वं समर्पितवान्भवति ।

तृतीयचतुर्थयोनीन्नोस्तात्पर्यं दर्शयति —
अश्वींऽसि हयोऽसीत्यांह । शास्त्येवैनंमेतद् । तस्मांच्छिष्टाः प्रजा जांयन्ते, इति ।

अश्वोऽसि व्याप्तिशीलोऽसि । हयोऽसि शीघ्रगतिमानसि । एतद्तेन मन्ने-णैनमश्वं शास्त्येव व्याप्तिशीलः शीघ्रगतिशीलो भवेत्युपदिशत्येव । यस्मादत्र शासनं कृतं तस्माल्लोकेऽपि प्रजाः पुत्राद्यः शिष्टा जायन्ते । एवमेवं वर्तध्व-मिति मातापितृभ्यामनुशिष्टा भवन्ति ।

पश्चमनाम्नस्तात्पर्यं द्र्ययति —

अत्योऽतीत्यां । तस्मादश्वः सर्वान्य-श्चनत्येऽति । तस्मादश्वः सेविषां पश्चनाः श्रेष्ठश्चं गच्छति (१), इति ।

पशुजातीयान्सर्वानंपि श्रेष्ठचेन जेतुं समर्थत्वादत्यनामाऽसि । यस्मान्मश्र एवमाइ तस्माङ्कोकेऽप्यश्वो गोमहिषादीन्सर्वान्पशृनत्येति श्रेष्ठचं च गच्छति । अधिककार्यकारित्वमत्ययः । बहुमूल्याईत्वं श्रेष्ठचम् ।

एतनामवेदनं प्रशंसति—

प यशुःश्रेष्ठयंमाप्रोति । य एवं वेदं, इति।

कीर्तिधनविद्यादिभिराधिक्यं यशःश्रेष्ठचम् । षष्ठादीनां चतुर्णां नाम्नां तात्पर्यं दर्शयति —

नरोऽस्यवींऽसि सप्तिरिंस वाज्यंसीत्यांह । रूपमेवास्यैतन्मंहिमानं व्याचंष्टे, इति।

उपर्यारूढान्पुरुषात्रेतुं समर्थो नरः । अर्वा गमनकुशलः । सप्तिः संग्रामेषु समवायकुशलः । वाजी वेगवान् । तेषां नाम्नां स्वरूपमेवाश्वस्य महिमानं विख्यापयति । अतो नास्माभिर्वक्तव्यं किंचिदस्ति ।

दशमस्य नाम्नस्तात्पर्ये दर्शयति —

ययुर्नामाऽसीत्यांह । एतहा अर्थस्य प्रियं

१ क. °नप्यत्येतुं श्रेष्ट्यं च गन्तुं स°।

2866

नामधेयंम् । प्रियेणैवैनं नामधेयंनाभिवं-दृति । तस्माद्प्यांऽमित्रौ संगत्यं । नाम्ना चेद्ध्वयेते । मित्रमेव भंवतः (२), इति ।

यानशीलो ययुर्नामास्येतन्नामधार्यसि । ययुरित्येतदेव सर्वेषां नाम्नां मध्येऽश्वस्य प्रियं नामध्यम् । एतदेव प्रियत्वं दर्शयितुमत्र मन्ने नामशब्दः प्रयुक्तः । एतन्मन्नपाठे सति प्रियेणैव नामध्येमैनमश्वमिममुखिक्तत्य ब्रवीति । यस्मात्मियं नामोक्तं तस्माद्मित्रौ परस्परवैरिणाविष कचिन्मार्गादौ परस्परं संगत्य हे स्वामिन्हे पितरित्यादिना प्रियेण नाम्ना परस्परमाह्वयेते चेत्तदान्नीमेव वैरं परित्यज्य मित्रतां प्रतिपद्येते ।

एकादशस्य नाम्नस्तात्पर्ये दर्शयति—

आदित्यानां पत्वाऽन्विहीत्यांह। आदित्यानेवैनं गमयति, इति।

हेऽश्व त्वमादित्यानां पत्वं पतनं गमनमिवत्तत्तुगच्छ । अत्राऽऽदित्यसमा-नगतिरित्येतन्त्रामार्थतो निर्दिष्टम् । अनेन मन्नेणेनमश्वमादित्यानेव प्रापयति । एतस्मान्नामवाचनादनन्तरमनुष्टेयान्होमान्विधत्ते—

अयये स्वाहा स्वाहेन्द्राग्निभ्यामिति पूर्वहोमाञ्जं-होति । पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृंव्यमितंक्रामित, इति ।

आहवनीयविहरणानन्तरमेवैतेषामितरहोमेभ्यः पूर्वमनुष्ठेयत्वात्पूर्वहोमाः । तत्रैते पश्च मन्नाः संहितायामान्नाताः—' अग्नये स्वाहा । स्वाहेन्द्राग्निभ्याम् । स्वाहा प्रजापतये । स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः । स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः ' इति । अत्र प्रथममन्नः स्वाहान्तः । इतरे स्वाहादिकाः । तानेतान्पश्चाभिषेत्य होमानिति बहुवचनमुक्तम् । अनेन होमेनेतरयजमानभ्यः पूर्वभावी सन्द्रेषका-रिणं शत्रुमतिक्रामिति ।

होमादूर्ध्वमश्वोत्सर्गे विधत्ते—

भूरंसि भुवे त्वा भव्यांय त्वा भवि-ष्यते त्वेत्युत्स्रंजित सर्वत्वायं, इति । हेऽश्व त्वं भूरिस नित्यं सत्तायुक्तोऽसि । अतो भुवे भूताय पूर्व निष्यभाय वस्तुने त्वामुत्स्जामि । भव्याय भवते वर्तमानाय त्वामुन्सजामि । तथा भिव-ष्यते भाविने वस्तुने त्वामुत्स्जामि । काळत्रयवर्तिवस्तुग्क्षार्थमित्यर्थः । अस्य मन्नस्य शेषः '—विश्वभ्यस्त्वा भूतेभ्यः ' इत्ययमंशः संहितायामान्नातः । अतोऽनेन मन्नेणोत्सर्गः सर्वत्वाय सर्ववस्तुरक्षार्थं संपद्यते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—' अश्वमुत्स्डच्य देवा आशापाटा इति त्रिभ्यः परि-ददाति शतं कविचनो रक्षन्त्यपर्यावर्तयन्तोऽश्वमनुचरन्ति चतुःशता इत्येके-षाम्'' इति, तं मञ्जमनूद्य तात्पर्यं दर्शयति—

> देवा आशापाला एतं देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षितं गोपायतेत्यांह । शतं वै तल्पां राजयुत्रा देवा आंशा-पालाः । तेभ्यं एवेनं परिददाति, इति ।

हे आशापाला दिवपालका देवा देवेभ्योऽश्वं मेधाय देवसंबन्धियागार्थं प्रोक्षितमेतमश्वं गोपायत । अस्मिन्मश्च आशापालदेवशब्देनाभिषिक्तस्य राज्ञः पुत्रास्तरूपा राज्ञा सहैकस्मिस्तरूपे शयनाहीः शतसंख्याका विवक्षिताः। अतोऽनेन मन्नेण तेभ्य एव राजपुत्रेभ्यो रक्षार्थमेनमश्वं परिददाति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—' रथकारकुले वसतिर्भवतीह धृतिः स्वाहेति सायम-अस्य चतुर्षु पत्सु चतस्रो धृतीर्जुहोति ' इति । तदिदं विधक्ते—

ईश्वरो वा अश्वः प्रमुंकः परं प्रावतं गन्तोः।
इह धृतिः स्वाहेह विधृतिः स्वाहेह रन्तिः
स्वाहेह रमंतिः स्वाहेतिं चतृषु प्रसु जुंहोति
(३)। प्ता वा अश्वंस्य बन्धंनम्। ताभिरेवैनं
बधाति। तस्मादश्वः प्रमुंको बन्धंनमागंच्छति।
तस्मादश्वः प्रमुंको बन्धंन न जहाति, इति।

स्वेच्छासंचाराय प्रमुक्तोऽश्वः परां परावतमत्वन्तं दृरं गन्तोरीश्वरो गन्तुं

समर्थः । अतो रांत्रावरक्षकेषु राजपुत्रेषु यत्र कापि गमिष्यतीति भीत्या सायंकाले तमश्वं रथकारगृहे स्थापियत्वा तदीयेषु चतुर्षे पदेषु चतुर्भिमंत्रेजुंहु-यात् । मन्नाणामयमर्थः—इह दक्षिणपूर्वपादस्य स्थाने धृतिर्धारणं नैश्वल्य-मस्तु तद्थीमह स्वाहुतम् । इह वामपूर्वपादस्थाने विधृतिर्विश्वेषेण धारणमस्तु तद्थीमदं स्वाहुतम् । इह दक्षिणपृष्ठपादस्थाने रिन्तः स्थैर्येण क्रीडाऽस्तु । एवं वामपृष्ठपादस्थानेऽपि रमितः स्थैर्येण क्रीडाऽस्तु । इत्येता आहुतय एवान्थस्य बन्धनम् । ताभिरेवाऽऽहुतिभिरेनमथं बधाति । तस्मादाहुतिसामध्यी-देव स्वेच्छासंचाराय प्रमुक्तोऽप्यथा सायं वन्धनस्थानं प्रत्यागच्छति । तस्मादेव सामध्यीरमुक्तोऽप्यथो रात्रौ वन्धनस्थानं न परित्यज्ञति ।

शतं राजपुत्रा रक्षका इत्यमुं पक्षमुक्तवा शतचतुष्ट्यसंख्याका रक्षका इत्यमुं पक्षं विधत्ते—

राष्ट्रं वा अश्वमेधः । राष्ट्रे खळु वा एते व्यायं-च्छन्ते । येऽश्वं मेध्यः रक्षन्ति । तेषां य उद्दं गच्छंन्ति । राष्ट्रादेव ते राष्ट्रं गंच्छन्ति । अथ य उद्दं न गच्छंन्ति । राष्ट्रादेव ते व्यवंच्छि-द्यन्ते। परा वा एष सिंच्यते। येऽबळोश्वमेधेन यजंते । यदमित्रा अश्वं विन्देरंन् । हन्येतांस्य यज्ञः। चतुःशता रक्षन्ति । यज्ञस्याघाताय, इति ।

योऽयमश्वमेधो यागः सोऽयं राष्ट्रस्वक्ष्यभूत एव । तत्माप्तिहेतुत्वात् । एवं सित यागयोग्यमश्वं ये रक्षन्ति ते राष्ट्रनिमित्तमेव तस्करैः सह कल्रहं कुर्वन्ति । तेषां रक्षकाणां मध्ये ये पुरुषा उद्दचमुत्तममन्तपर्यन्तं रक्षणसमाप्तिपर्यन्तिमित्यर्थः । तां समाप्ति ये गच्छन्ति ते पुरुषा अस्माद्वतमानाद्राष्ट्रादेव कर्मफल्रक्ष्पं भावि राष्ट्रं गच्छन्ति । अथ ये रक्षका उद्दचं रक्षणसमाप्ति न गच्छन्ति ते वर्तमानादेव राष्ट्राद्यवच्छिद्यन्ते । किं पुनर्वक्तव्यं भाविराष्ट्रात् । एवं सित यो राजा तस्करानश्वापद्यारिणो जेतुं बल्रहीनोऽश्वमेधेन यष्टुमारभते । एव राजा परासि-च्यते यज्ञात्पराभूतो भवति । यदि शत्रवोऽश्वं विन्देरहाँभेरन्नपहरेयुस्तदाः

नीमस्य यज्ञो हन्येत । तस्मात्तद्वाद्यस्य शतचतुष्टयसंख्याका मुख्याः पुरुषाः स्तमश्रं रक्षेयुः । तान्सूत्रकार उदाजहार— '' शतं तल्प्या राजपुत्राः संनद्धाः संनद्धसारिथनः शतमुत्रा अराजानः संनद्धाः संनद्धसारिथनः शतं वैश्या विषियनः शतं शूद्रां विमाथिनस्तेऽश्वस्य गोप्तारो भवन्ति' इति ।

प्रमादाद वेऽपहते सति प्रायश्चित्तं विधत्ते-

अथान्यमानीय प्रोक्षेयः । सैव ततः प्रायंश्वित्तः, (४) इति ॥

गच्छति भवतः पत्सु जुहोति न गच्छन्ति नव च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽप्टमाध्याये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

चतुःशतैः संरक्ष्यमाणमप्यश्वं यद्यमित्रा गृह्णीयुस्तदानीमन्यमश्वं तद्रूपवर्णव-यसं तमानीय प्रोक्षणं कुर्युः । सेव प्रोक्षणिकया ततोऽश्वनाशदोपात्प्रायश्वित्ति-विमोक्षणहेतुः ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधनीये वेदार्थप्रकारो ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽनुवाकः ।

नवमेऽश्वनामवाचनपश्वोत्सर्गश्चेत्युभयमभिहितम् । दशमे दीक्षाऽभिषी-यते । यदुक्तं सूत्रकारेण—''एतस्य संवत्सरस्य योत्तराऽमावास्या तस्यामुखां संभरति त्रैधातवीया दीक्षणीयाऽऽक्त्ये मयुजेऽग्नये स्वाहेति चत्वायाँद्धहणानि जुहोति स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहेति त्रीणि वैश्वदेवानि जुहोति'' इति । तत्र वैश्वदेवानि विधत्ते—

> प्रजापंतिरकामयताश्वमेधेनं यजेयेति । स तपोंऽतप्यत । तस्यं तेपानस्यं । सप्ताऽऽत्मनेां देवता उदंकामन् । सा दीक्षाऽभंवत् । स

2368

प्तानि वैश्वदेवान्यंपश्यद । तान्यंजुहोद । तैर्वे स दीक्षामवांरुन्य । यद्दैश्वदेवानिं जुहोतिं । दीक्षामेव तैर्यजंमानोऽवंरुन्ये (१), इति ।

प्रजापितरश्वमेधं यष्टुं कामयमानस्तित्सद्धये तपोऽकुरुत । तस्य तेपानस्य तपः कृतवतः प्रजापतेरात्मनः सकाज्ञात्सप्त ज्ञीर्षण्या मुख्यप्राण्या देवता उद्कामन् । ताश्च देवताः स्वकीयं रूपमुपसंहत्य दीक्षारूपेणाऽऽविभूताः । ततः सा सप्तदेवात्मिका दीक्षाऽभवत् । तस्यां दीक्षायां स प्रजापितरेतानि स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहेत्यादीनि वैश्वदेवनामकानि मन्नवाक्यानि(णि) दृष्ट्वा तानि हुत्वा तदिक्षां स्वाधीनां कृतवान् । अतो यजमानो वैश्वदेवानि जुहु-यात् । तदिक्षां स्वाधीनां करोति ।

संख्यां विधत्ते—

सप्त जुंहोति । सप्त हि ता देवतां उदकांमन, इति ।

देवतानां दीक्षारूपेण परिणतानां सप्तत्वादत्रापि सप्त जुहुयात्।
तेषां सप्तानां प्रतिदिनं होमं विधत्ते—

अन्वहं जुंहोति । अन्वहमेव दीक्षामवंरुन्धे, इति। स्पष्टोऽर्थः।

सामान्येन विहितं विशेषेण विभज्य विधत्ते—

त्रीणि वैश्वदेवानि जुहोति । च्रत्वायी-द्रहणानि । सप्त संपंचन्ते । सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः । प्राणा दीक्षा । प्राणी-रेव प्राणां दीक्षामवंरुन्धे (२), इति ।

स्वाहाऽऽधिमित्यादीनि त्रीणि ''आकूत्ये मयुजे'' इत्यादीन्यौद्धहणसंज्ञकानि चत्वारि, एवं सप्तसंख्यया शीर्षण्यप्राणसमा एते होमाः। दीक्षा च प्राणरूपा। अतः प्राणरूपेहोंमैः प्राणरूपां दीक्षां प्रामोति।

स्वाहाऽऽधिमित्यादीनां वैश्वदेवाख्यानां सप्तमु दिनेपु होतव्यानां संख्यां विधत्ते-

> एकंविश्शतिं वैश्वदेवानिं जुहोति । एकंविश्श-तिवै देवलोकाः। हादंश मासाः पञ्चर्तवंः। त्रयं इमे लोकाः। असावांदिय एकविश्शः, इति।

एकैकस्मिन्दिने त्रीणि त्रीणीत्येवं सप्तस्वापि दिनेषु मिलित्वेकविंशाति-संख्या संपद्यते । अत एव स्वाहाऽऽधिमित्यनुवाकेऽप्येकविंशतिरेव मन्ना आम्नाताः । भोगहेतवो देवलोकाश्रैकविंशतिसंख्याका मासर्नुलोकादित्याभिः मानिभिर्देवैरिधष्टिताः। अतस्तत्र भोगसिद्धये सा संख्या युक्ता।

तत्राऽऽदित्यलोकं विशेषतः प्रशंसति—

एष सुंवर्गो लोकः । तद्देव्यं क्षत्रम् । सा श्रीः। तद्वध्रस्यं विष्टपंम् । तत्स्वारांज्यमुच्यते (३), इति ।

यत्राऽऽदित्यस्तिष्ठत्येष एवोत्तमः स्वर्गो लोकः । तद्वाऽऽदित्यस्थानम् । तद्दैव्यं क्षत्रं देवसंवित्य वलम् । तस्य वलस्याऽऽदित्यमकाशाधीनत्वात् । सैवाऽऽदित्यावस्थानभूमिः। श्रीदेवी विभृतिः। तत्र है। वर्षे महद्स्ति। तदेवाऽऽ-दित्यस्थानम् । ब्रध्नस्य परिष्टढस्य स्वर्गस्य लोकस्य विष्टपमुत्तमस्थानम् । उत्तम-भोगानां तत्र विद्यमानत्वात् । तदेवाऽऽदित्यस्थानं स्वाराज्यं ब्रह्मलोकरूपीम त्युच्यते । आदित्यमण्डलं भित्त्वा ब्रह्मलोके गन्तव्यम् । अतो वेश्वदेवानामे-कविंशतिसंख्या पशस्ता। प्रतिदिनं त्रीणि त्रीणीत्येवमेकविंशतिसंख्यां सृत्रकारः स्पष्टी चकार-- 'सप्ताहमन्बहमौद्धहणैर्वेश्वदेवैश्वोत्तरोत्तरैः प्रचरति पहुत्तमेऽह-न्यौद्भहणानि जुहोति । सर्वस्मै स्वाहेति पूर्णाहुतिमुत्तमाम्" इति ।

प्रकारान्तरेण संख्यां संपाद्य होमं प्रशंसति-

त्रिश्शतंमौद्रहणानि जुहोति । त्रिश्शदंक्षरा विराइ । अनं विराइ । विराजैवानाद्यमवंरुन्ये, इति ।

यानि वैश्वदेवानि स्वाहाऽऽधिमित्यादीनि तान्यप्यश्वमेधस्योद्यमन्हेतु-त्वादौद्भहणानीत्युच्यन्ते । जद्यमनहेतुत्वं चोत्तरानुवाके वक्ष्यते—''तं वैश्व-

देवान्येवोदयच्छन्'' इति । ततो वैश्वदेवरूपाण्यौद्धहणान्येकविंशतिः । प्राक्त-तानि त्वौद्धहणानि चत्वारि । प्रकृतौ हि यत्राध्वर्युरौद्धहणानि जुहोति तत्र यजमानोऽध्वर्युमन्वारभ्य पश्च जुहोति । 'वाचा मे वाग्दीक्षताम्' इति सूत्रोक्ताः पश्चाऽऽहुतयोऽत्र प्रवर्तन्ते । वक्ष्यमाणा पूर्णोहुतिरेका । तदेवं त्रिंश-त्संख्यासंपत्तिः । तथा सति विराट्छन्दोद्वाराऽन्नप्राप्तिर्भवति ।

वैश्वदेवमन्त्रेषु विद्यमानं कंचिद्विशेषं मशंसति—

त्रेधा विभन्यं देवतां जुहोति । ज्यांवृतो वै देवाः । ज्यांवृत इमे छोकाः । एषां छोका-नामाप्त्ये । एषां छोकानां कळुप्त्ये, इति ।

वैश्वदेवमन्नेष्वेकैकां देवतां त्रेघा विभज्याऽऽम्नाता । तद्यथा—'अदित्ये स्वाहाऽदित्ये मह्ये स्वाहाऽदित्ये सुमृडीकाये स्वाहा' इत्येवमदितिरेव नेषोक्ता । एवमितरदप्युदाहार्यम् । अतस्त्रेधाविभागेनैकैकस्या देवताया होमः कर्तव्यः । यथा देवास्त्याद्वतः पूर्वोदाहृतप्रकारेण त्रिः प्रकारयुक्ताः । एवं लोका अपि पृथिव्यन्तरिक्षद्यभेदेनैते व्याद्वतस्त्रिप्यकाराः । अतस्त्रेधाविभक्तदेवताहोमो लोकत्रयपाप्त्ये भवति ।

दीक्षायां दिनसंख्यां विधत्ते—

अप वा एतस्मांत्राणाः क्रांमन्ति (४)। यो दीक्षामंतिरेचयंति । सप्ताहं प्रचंरन्ति । सप्त वे शीर्षण्याः प्राणाः । प्राणा दीक्षा । प्राणेरेव प्राणां दीक्षामवंरुन्धे , इति।

यो यजमानो दीक्षामितरेचयित सप्तभ्यो दिनेभ्योऽधिकां करोत्येतस्मा-त्प्राणाः सप्तसंख्याका अपगच्छन्ति । अतस्तत्परिहाराय सप्तेव दिनानि दीक्षां कुर्युः । तेन शीर्षण्यप्राणह्रपां दीक्षां प्रामोति ।

अथ सर्वस्मै स्वाहेत्यनेनानुवाकसमाप्तिगतेन मन्नेणाऽऽहुति विधत्ते — पूर्णाहुति मृंत्तमां जुंहोति । सर्वे वे पूर्णा-

हुतिः । सर्विमेवाऽऽप्रीति । अथो इयं वै पूर्णा-हुतिः । अस्यामेव प्रतितिष्ठति ( ५ ), इति ॥

रुन्धे प्राणां दीक्षामवरुन्ध उच्यते कामान्त तिष्ठति ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽप्टमेऽध्याये दशमोऽनुवाकः समाप्तः॥ १०॥

पूर्णाहुतेः सर्वेफलसायनत्वात्सर्वेरूयत्वम् । किंच पूर्णाहुत्या पृथिवीरू-पया पृथिव्यां प्रतिष्ठा च भवति ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

**अ**थेकादशोऽनुवाकः ।

दशमे वैश्वदेवहोमो विहितः। एकादशै तन्मन्ता व्याख्यायन्ते। तत्राऽऽदौ तं विधिमनूच प्रशंसति—

> प्रजापंतिरश्वमेधमंस्रजत । तः सृष्टं न किंच-नोदंयच्छत् । तं वैश्वदेवान्येवोदंयच्छन् । यद्वेश्वदेवानि जुहोति । यज्ञस्योद्यंत्ये, इति ।

प्रजापतिरश्वमेधारूयं यागमस्जत । सृष्टं तं वैश्वदेवान्येवोदयच्छत् । उद्य-मनं नामोद्धरणमनुष्टानयोग्यत्वापादनम् । तच्च वेश्वदेवरेव निष्पन्नं नान्येन केनचित् । तस्माद्यज्ञस्योद्यमनहेतुत्वादयं होमः प्रश्नस्तः ।

तत्र प्रथमिद्दितीयदिनयोहीं तव्यानां पण्णां मत्राणां तात्पर्यं दर्शयति— स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहां । स्वाहाऽऽधीतं मनेसे स्वाहां । स्वाहा मनंः प्रजापंतये स्वाहां । काय स्वाहा कस्मे स्वाहां कतमस्मे स्वाहेतिं

९ क. °शे तत्प्रशंसापूर्वकं होममन्त्रान्विधत्ते—प्र°।

## पाजापत्ये मुख्ये भवतः । प्रजापंतिमुखाभि-रेवैनं देवतां भिरुद्यं च्छते (१), इति।

तत्र प्रथमदिने प्रयोक्तव्यास्त्रयो मन्ना आद्यन्तयोः स्वाहाकारयुक्ताः। तेषामयमर्थः । आधीयत उत्पाद्यते जगदनेनेत्याधिः प्रजापतिः । स एव सर्वदा मनुष्यैध्यीयमान आधीत इत्युच्यते । स एव सर्वजगन्मननान्मन इत्य-प्युच्यते । प्रजानां पालनात्प्रजापतिरित्यपि । तत्रैकैकस्मिन्मन्ने प्रथमः स्वाहा-कारो हविःस्वीकारार्थः, द्वितीयः प्रदानार्थः । आधिं जगत्स्रष्टारं प्रजापति-मुद्दिश्य स्वाहा यद्धविः स्वीकृतं तदेतदाधीताय प्राणिभिः सर्वत्र ध्याताय प्रजापतये स्वाहुतमस्त्वित्याद्यमञ्जस्यार्थः । आधीतं सर्वैर्ध्यातं प्रजापतिमुद्दिश्य यत्स्वीकृतं तन्मनसे मननजीलाय प्रजापतये स्वाहुतमस्त्विति द्वितीयमञ्ज-स्यार्थः। यच मननशीलाय स्वीकृतं तत्मजानां पालकाय स्वाहुतमिति तृती-यमत्रार्थः । एतैस्त्रिभिः प्रथमदिने जुहुवात् । अकारान्तः क्रशब्दः प्रजापति-वाची तस्मै काय स्वाहुतमस्तु । मकारान्तः किंशब्दः सर्वनामत्वात्सर्वात्मकं भजापतिमाचष्टे । कस्मै तादृशाय मजापतये स्वाहुतिमदम्स्तु । अव्यक्तरूप-त्वेन पश्चवाचिना कतमशब्देनापि स एवोच्यते। कतमस्मै तादृशाय प्रजाप-तये स्वाहुतमिदमस्तु । एतैस्त्रिभिर्भन्नैर्द्वितीयदिने जुहुयात् । मुखयोराचयोदि-नयोभीवे होमकर्मणी मुख्ये ते च प्राजापत्ये प्रजापतिदेवताके भवतः । तथा स्रति प्रजापतिमेव मुखं पथमं कृत्वा तन्मुखाभिः सर्वाभिर्देवताभिरेनमश्वमु-चच्छतेऽनुष्ठानं करोति ।

त्तीयदिनगतानां मन्नाणां तात्पर्य दर्शयति—

अदिंत्ये स्वाहाऽदिंत्ये मृह्यं स्वाहाऽदिंत्ये सुमृडीकाये स्वाहाऽदिंत्ये सुमृडीकाये स्वाहत्यांह। इयं वा अदिंतिः। अस्या एवेनं प्रतिष्ठायोद्यंच्छते, इति।

अदितिरखण्डनीया पृथिवी सा च स्वविस्तारेण महती । प्राणिनां धार-णेन सुमृडीका सुलकरी। अखण्डनमहत्त्वसुलकरत्विवेषणभेदैस्त्रेधा विभ-कार्ये स्वाहुतमिदमस्तु। अनेन होमेनास्याः पृथिव्याः प्रसादातस्वयं प्रतिष्ठां प्राप्येनमश्वमेधमुद्यच्छते। चतुर्थदिनगतानां मन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति— सरंस्वत्ये स्वाहा सरंस्वत्ये बृहत्ये स्वाहा सरंस्वत्ये पावकाये स्वाहेत्यांह । वाग्वे सरंस्वती । वाचैवेनमुद्यंच्छते, इति।

पूर्ववत्रेधा विभज्य न्याख्येयम् । पश्चमदिनगतानां मन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति—

पूष्णे स्वाहां पूष्णे प्रपृथ्यांय स्वाहां पूष्णे नरंधिषाय स्वाहेत्यांह । पशवी वै पूषा । पशुभिरवैनमुद्यंच्छते, इति ।

पोषको देवः पूषा स च प्रपथ्यः प्रकृष्टमार्गरक्षकः । नरंधियो नराणां स्वानुग्रहेण धारियता । अनेन होमेन प्रशृनां पोपकतया प्रशुरूपत्वात्पश्चिमिरे-वाश्वमेधमुद्धृतवान्भवति ।

षष्टदिनगतानां मन्त्राणां तात्पर्यं दर्शयति —

त्वष्ट्रे स्वाहा त्वेष्ट्रं तुरीपाय स्वाहा त्वेष्ट्रे पुरुष्ट्रपाय स्वाहेत्यांह।त्वष्टा वै पंशूनां मिथुनानां रूपकृत् । रूपमेव पशुषु द्धाति। अथों रूपैरेवैनमुद्यंच्छते, इति।

्त्वष्टा विश्वकर्मा स च तुरीपः तूर्णपालकः । पुरुक्षपो बहुविधक्षपिनमीता । एतेर्हीमे सति तस्य देवस्य रूपनिर्मातत्वात्पशुषु कृपं संपाद्य रूपैरेवैनमश्व-मेधमुद्धरति ।

सप्तपदिनगतानां मन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति— विष्णंवे स्वाहा विष्णंवे निखुर्यपाय स्वाहा विष्णंवे निभूयपाय स्वाहेत्यांह । यज्ञो

### वै विष्णुंः । यज्ञायैवैनमुद्यंच्छते, इति।

व्यापको यज्ञो विष्णुशब्दार्थः । स च निखुर्यपो खुरमईन्तीति खुर्या अश्वादयस्तेषां नितरां पालकः । तथा च निभूयपः । भवन्त्युत्पद्यन्त इति भूतानि भूयशब्देनोच्यन्ते । तेषापि नितरां पालकः । अनेन होमेन यज्ञपुरु-षप्रीत्यर्थेमेवैनमश्वमेधमुद्धरति ।

सर्वस्मै स्वाहेत्येतां पूर्णाहुतिं प्रशंसति-

पूर्णाहुतिमुत्तमां जुंहोति । प्रत्यु-त्तंब्ध्ये सयत्वायं ( २ ), इति ।

यच्छते पुरुह्मपाय स्वाहेत्यांहाष्टी च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याय एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

सर्वस्मै कुत्स्नदेवतासमूहाय स्वाहुतमित्यनेन होमेनाश्वमेधस्य प्रत्युत्तिब्धः पुनः पुनरुत्तम्भनं भवति । षिञ् बन्धन इति धातोरुत्पन्नः सयशब्दः । सयत्व-मत्राश्वमेधस्य दृढबद्धत्वम् । तद्र्थेयं पूर्णाहुतिः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

अथ द्वादशोऽनुवाकः।

एकादशे दीक्षाऽभिहिता। अस्या दीक्षायाः पूर्व प्रमुक्तोऽश्वश्चतुःशतैः पालितः सन्स्वेच्छया संवत्सरमेकं संचरित । तस्मिन्संवत्सरे देवयजनदेशे मितदिनं कर्तव्यमिष्टित्रयं द्वादशेऽभिधीयते । तत्र पातरनुष्टेयामिष्टिं विधत्ते—

सावित्रमष्टाकंपाळं प्रातिनेविपति । अष्टा-क्षंरा गायत्री । गायत्रं प्रांतःसवनम् । प्रातःसवनादेवेनं गायत्रियाश्छन्द्सोऽधि-निर्मिमिति । अथो प्रातःसवनमेव

#### L College

#### तेनांऽऽमोति । गायत्रीं छन्दंः ,िइति।

यस्मिन्नहिन रक्षिभ्योऽश्वपरिदानं तदुत्तरेषुः प्रातःकाले सेयमिष्टिः । सिवदेवताकमष्टाकपालं पुरोडाशं प्रातःकाले निर्वपेत् । यतो गायत्र्यष्टाक्षर्-पादा प्रातःसवनं च गायत्रीछन्दःसंवन्य । यद्यपि च्छन्दोऽन्तरयुक्ता अपि मन्नाः प्रातःसवने प्रयुज्यन्ते तथाऽपि गायत्री देवतेव मदीयमिदं सवनमित्य-भिमन्यते । तस्पात्तस्य गायत्रत्वम् । अनयेष्ट्या प्रातःसवनाद्वायत्रीदेवतायाश्च सकाशादेनमन्थमेधं निर्मितवान्भवति । किंच सोमयागे यत्यातःसवनं तद्पि प्रामोति । गायत्रीदेवतां च प्रामोति ।

मध्याहे कर्तव्यामिष्टिं विधत्ते—

स्वित्रे प्रसिवित्र एकांदशकपाळं मध्यंदिने । एकांदशाक्षरा त्रिष्टुंष् । त्रेष्टुंभं माध्यंदिनः सर्वनम् । माध्यंदिनादेवेनः सर्वनात्रिष्टभ-श्कल्द्सोऽधिनिर्मिमीते (१)। जथो माध्यं-दिनमेव सर्वनं तेनांऽऽप्रोति। त्रिष्टुमं छन्दंः, इति ।

पकर्षेण स्तौति प्रेरयतीति प्रसविता । तादशाय सवित्र इयमिष्टिः । अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम् ।

अपराह्ने कर्तव्यामिष्टिं विधत्ते-

स्वित्र आं स्वित्रे द्वादंशकपालमप्राह्णे। द्वादंशाक्षरा जगंती । जागंतं तृतीय-स्वनम् । तृतीयस्वनादेवेनं जगंत्या-श्खन्द्सोऽधिनिभिंमीते । अथो तृतीयस्व-नमेव तेनांऽऽप्रोति । जगंतीं छन्दंः, इति ।

आ समन्तात्स्तौति प्रेरयतीत्यासविता । शेपं पूर्ववत् ।

विच्चारुकार । अन्यमञ्जयकात प्राचित्र महास्व नयू ।

द्वादशकपालेष्टेरूध्वे सायंकाले धृतिहोमं विधत्ते—

ईश्वरो वा अश्वः प्रमुक्तः परं परावतं गन्तेः। इह धृतिः स्वाहेह विधृतिः स्वाहेह रन्तिः स्वाहेह रमंतिः स्वाहेति चतंस्र आहुंतीर्जुहोति। चतंस्रो दिशंः। दिग्भिरेवैनं परियुक्षाति, इति।

पूर्ववद्याख्येम् । पूर्वत्राश्वरक्षका राजपुत्राः सायं यिखन्रथकारगृहे निवसन्ति तत्राश्वस्य पादेषु होम उक्तः । इह तु देवयजन आहवनीये होम इति विशेषः । यदुक्तं सूत्रकारेण—''ऊर्ध्वमेकादशान्मासादाश्वत्थे व्रजेऽश्वं संबधनित तस्मै बद्धाय यवसमाहरन्ति' इति, तमेव व्रजं विधत्ते—

आर्थत्थो ब्रजो अवित । प्रजापंतिर्देवेभ्यो निलायत । अश्वीं रूपं कृत्वा । सेऽश्वत्थे संवत्सरमंतिष्ठत् । तदंश्वत्थस्यांश्वत्थत्वम् । यदार्श्वत्थो ब्रजो भविति । स्व एवैनं योनौ प्रतिष्ठापयति (२), इति।

त्रिष्टुभरछन्द्सोऽधिनिर्मिमीते जुहोति नवं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽप्टमाध्याये द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

अश्वत्थकाष्ठिनिर्मितः शालाविशेष आश्वत्थो वृजः । स चाश्वबन्धनार्थं कर्तव्यः । केनापि निमित्तेन देवेभ्यः सकाशात्रिगृदः प्रजापितरश्वश्रिरं धृत्वा तदीयं रूपं च समीचीनं कृत्वा संवत्सरमात्रं किन्निश्चद्वश्वत्थेऽतिष्ठत् । ततोऽश्वस्तिष्ठत्यत्रेति व्युत्पत्त्याऽश्वत्थनाम संपन्नम् । आश्वत्थे वृजे वन्धनेन स्वकीयस्थान एवाश्वं प्रतिष्ठापयति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२॥ द्वादशे दीक्षायाः प्राचीने संवत्सरे प्रतिदिनं कालत्रयेऽनुष्ठेया इष्ट्रय उक्ताः। तस्मात्संवत्सराद्ध्वे दीक्षाकाल उखासंभरणं कृत्वा तस्योखाख्यस्याग्नेरा ब्रह्मित्यादिमञ्जैरुपस्थानं कर्तव्यम् । तथा च सूत्रकार आह—'आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां जिज्ञवीजिमिति जातमुख्यमुपतिष्ठते' इति । तत्राऽऽ ब्रह्मित्रस्यनुवाके द्वादश वाक्यानि । तेषां क्रमेण व्याख्यानं त्रयोदशानुवाकेऽभिधीयते । तत्र प्रथमं वाक्यं व्याच्छे—

जा ब्रह्मंन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जांयतामि-त्यांह । ब्राह्मण एव ब्रह्मवर्चसं दंघाति । तस्मात्पुरा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्यंजायत, इति ।

ब्रह्मन्ब्राह्मणजातियुक्ते पुरुषे ब्रह्मवर्चसी वेदशास्त्राभिज्ञः पुत्रो ब्राह्मण आजायताम् । एतन्मत्रोपस्थानेन सर्वस्मिन्नपि ब्राह्मणे वेदशास्त्राभिज्ञत्वं संपा-दयति । तस्मान्मत्रसामध्यदिव पुरा सृष्ट्यादौ ब्राह्मणो वेदशास्त्राभिज्ञस्तद-धीनुष्ठायी वाऽजायत ।

द्वितीयं वाक्यं व्याच्छे-

आऽस्मित्राष्ट्रे रांजन्यं इष्ट्यः झूरों महा-रथो जांयतामित्यांह । राजन्यं एव शोर्थ महिमानं दधाति । तस्मात्युरा रांजन्यं इष्ट्यः झूरों महारथोंऽजायत , इति।

-इषव्यो बाणेषु कुशलो धानुष्कः । स्पष्टमन्यत् । तृतीयादीनि चत्वारि वाक्यानि क्रमेण व्याचष्टे—

दोग्धीं धेनुरित्यांह । धेन्वामेव पयों दथाति । तस्मात्युरा दोग्धीं धेनुरंजायत । वोढांऽन्ड्वा-नित्यांह (१) । अनुडुद्येव वीर्थं दथाति । प्रपा०८अनु०१३] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

3866

तस्मात्पुरा वोढं।ऽनुङ्घानंजायत । आशुः सिनि-रित्यांह । अश्वं एव जवं दंघाति । तस्मां-त्पुराऽऽशुरश्वांऽजायत । पुरंधियोंषित्यांह । योषित्येव रूपं दंघाति । तस्मातस्त्री युवतिः प्रिया भावंका , इति।

पतेषु मन्नेषु दोग्ध्री धेनुरित्यादिष्वाजयतामित्यनुवर्तते । पुरं सर्वगुणसंपूर्णं शरीरं धारयतीति पुरंधिः । स्पष्टमन्यत् ।

सप्तमं व्याचष्टे-

जिष्णू रंथेष्ठा इत्यांह । आ ह वै तत्रं जिष्णू रंथेष्ठा जांयते ( २ ) यत्रैतेनं यज्ञेन यजन्ते , इति।

योद्धं यो रथमारोहित स रथेष्ठाः । स च जयशील आजायताम् । यसि-न्देश एतेन जिष्णुरित्यादिमत्रयुक्तेनं यज्ञेन यजन्ते तत्र रथारूढः सर्वोऽपि जिष्णुर्जयशील एवाऽऽजायते ।

अष्टमं व्याचष्टे—

स्भेयो युवेद्यांह । यो वै पूर्वव-यसी । स स्भेयो युवां । तस्माद्यवा प्रमान्प्रियो भावुंकः, इति ।

पूर्ववयस्कस्य यौवनोपेतत्वात्सभायोग्यत्वम् । अत एव युवतिवद्यवा सर्वेषां पियो भवति ।

नवमं व्याच्छे-

आऽस्य यर्जमानस्य वीरी जांयतामि-

त्यांह । आ हु वै तत्र यजंमानस्य वीरो जायते । यत्रैतेनं यज्ञेन यजंन्ते, इति ।

जिब्णुवाक्यवद्यारूयेयम् । दशमं व्याचष्टे—

> निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षत्वित्यां ह। निकामे निकामे ह वै तत्रं पर्जन्यों वर्षति । यत्रैतेनं यज्ञेन यर्जन्ते, इति ।

नोऽस्माकं निकामेऽपेक्षा यदा यदा भवति तदा तदा पर्जन्यो वर्षतु । स्पष्टमन्यत् ।

एकादशद्वादशे व्याचष्टे-

फिलिन्यों न ओषंययः पच्यन्तामित्यांह । फिलिन्यों ह वै तत्रीषंधयः पच्यन्ते । यत्रै-तेनं यज्ञेन यजन्ते । योगक्षेमो नंः कल्प-तामित्यांह । कल्पंते ह वै तत्रं प्रजाभ्यों योगक्षेमः । यत्रैतेनं यज्ञेन यजन्ते (३), इति ॥

अनड्वानित्यांह जायते वर्षति सप्त चं॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

फल्टिन्यः प्रभृतफलोपेताः । अलब्धस्य लाभो योगः । लब्धस्य पालनं क्षेमः । योगसहितः क्षेमो योगक्षेमः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३॥ अथ चतुर्दशोऽनुवाकः ।

त्रयोदश उखाग्न्युपस्थानमन्ना व्याख्याताः। चतुर्दशेऽन्नहोमा उच्यन्ते। तांश्च सूत्रकार उदाजहार—'' पत्नीसंयाजान्तमहः संतिष्ठते संस्थितेऽहन्य- भित आहवनीयं पर्तिशतमाश्वत्थानुपतव्य्याश्चित्वंत्यस्तमित(?) आदित्ये पर्रितंशतमध्वर्ये उपतव्यानिधिरुश्च खादिरञ्जिशेः सर्वो रात्रिमन्नहोमाञ्चहोति, आज्यं मधु तण्डुलान्पृथुकाल्ठांजान्करम्बान्धानाः सक्तन्मसूस्यानि प्रियङ्कृत-ण्डुलान् '' इति। तानेतानन्नहोमान्विधत्ते—

प्रजापंतिर्देविश्यों यज्ञान्व्यादिशत् । स आत्म-त्रंथमेधमंधत्त । तं देवा अंत्रुवन् । एष वाव यज्ञः । यदंथमेधः । अप्येव नोऽत्रास्त्वितं । तेश्यं एतानंत्रहोमान्प्रायंच्छद् । तानंजुहोत् । तैवें स देवानंप्रीणात् । यदंत्रहोमाञ्जुहोतिं (१) । देवानेव तैर्यजंमानः प्रीणाति, इति ।

पुरा प्रजापितरन्येभ्यो देवेभ्योऽग्न्यादिभ्योऽश्वमेघच्यतिरिक्तान्यज्ञान्वि-भज्य दत्त्वा स्वात्मन्यश्वमेघं स्थापितवान् । तदानीं देवाः प्रजापितमञ्जव-न्योऽयमश्वमेघ एप एव मुख्यो यज्ञोऽतोऽस्माकं भागोऽस्त्वेवेति । ततः प्रजाप-तिस्तेभ्योऽन्नहोमान्दत्त्वा तद्धोमेन तान्सवीन्देवान्त्रीतानकरोत् । तस्मात्सर्वदे-वपीत्यर्थमन्नहोमाः कर्तव्याः ।

वेषु होमेषु यानि दश द्रव्याणि तत्रैकं द्रव्यं विधते—
आज्यंन जुहोति । अग्नेवी एतद्रुपम् । यदाज्यंम् ।
यदाज्यंन जुहोति । अग्निमेव तत्प्रीणाति, इति ।
आज्यस्याग्निपियत्वात्तद्रपत्वम् । अत आज्यहोमेनाग्निं प्रीतं करोति ।
एवमन्यानि नव द्रव्याणि क्रमेण विधत्ते—
मधुंना जुहोति । महत्ये वा एतहेवतांयै

रूपम् । यन्मधुं । यन्मधुना जुहोति (२)। महतीमेव तद्देवतां प्रीणाति । तण्डुळैर्जुहोति । वसूंनां वा एतद्र्पम् । यत्तंण्डुलाः । यत्तंण्डु-लेर्जुहोति । वसूनेव तत्प्रीणाति । पृथुंकेर्जु-होति । रुद्राणां वा एतद्रुपम् । यत्प्रथुंकाः । यत्प्रथुंकैर्जुहोति (३)। रुद्रानेव तत्प्रीणाति। लाजैर्जुहोति। आदियानां वा एतदूपम्। यहाजाः । यहाजैर्जुहोति । आदियानेव तत्प्रीणाति । करम्बैर्जुहोति । विश्वेषां वा एतद्देवाना ई रूपम् । यत्करम्बाः । यत्करम्बें-र्जुहोति (४)। विश्वानिव तद्देवान्प्रीणाति। धानाभिर्जुहोति । नक्षंत्राणां वा एतद्रूपम् । यद्दानाः। यद्दानाभिर्जुहोति । नक्षत्राण्येव तत्प्रींणाति । सक्तुंभिर्जुहोति । प्रजापंतिवी एत-दूपम् । यत्सक्तंवः । यत्सक्तंभिर्जुहोतिं ( ५ )। प्रजापंतिमेव तत्प्रींणाति । मसूस्यें जुहोति । सवींसां वा एतद्देवतांनाः रूपम् । यन्मसू-स्यानि । यन्मसूस्यैं जुंहोतिं । सर्वां एव तद्दे-वतांः प्रीणाति । प्रियङ्गुतण्डुलैर्जुहोति । प्रियक्कां ह वे नामैते। एतैवें देवा अश्वस्या-

# क्रंािन समंद्धः । यत्प्रियङ्गुतण्डुलैर्जु-होतिं। अश्वस्यैवाक्रंािन संद्धाति, इति।

महती देवता शास्त्रप्रसिद्धो महादेवः । विश्वाधिवयं तस्य महत्त्वम् । तस्य पियत्वान्मधुद्रव्यं तद्र्पमेव । एवं तण्डुलादीनां वस्वादिपियत्वाद्वस्वादिरूप-त्वम् । पृथुकाश्चिपिटकाः । लाजा ब्रीहिमभवाः पृष्पविद्वक्तिसताः । करम्बा आज्यमिश्रिताः सक्तवः । धाना भर्जितयवतण्डुलाः । सक्तवो भर्जिततण्डुल-पिष्टानि । मसूस्यानि एतेनैव नाम्नोत्तरदेशे प्रसिद्धो धान्यविशेषः । येन सूप-निष्पत्तिः । पियङ्कृतण्डुलास्तु हेमसमानवर्णत्वात्भियाङ्गाः । एतैर्देवा अश्वा-क्वानि पुरा समाहितानि चकुः । स्पष्टमन्यत् ।

दशद्रव्याणां मिश्रीकृत्य होमं विधत्ते—

## दशान्नोनि जुहोति । दशांक्षरा विराट् । विराद्कृत्स्रस्यानाचस्यावंरुद्वचै (६), इति॥

जुहोति मधुना जुहोति पृथुकैर्जुहोति करम्बेर्जुहोति सक्तुंभिर्जुहोति प्रियङ्गुतण्डुछै-र्जुहोति चत्वारि च ॥

अत्रहोमानाज्यंनाझेर्मधुंना तण्डुलैः पृथुंकैर्ङाजैः क्रम्बैधानामिः सक्तुंभिर्मसूस्यैः प्रिय-ङ्गुतण्डुलैर्दशान्नोनि द्वादंश ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४॥

दशसंख्यासाम्यादिराट्संपत्तिः॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

अथ पत्रदशोऽनुवाकः ।

चतुर्दशेऽन्नहोमा विहिताः । पश्चदशे तु तत्पकारविशेषो विधीयते । तत्राऽऽदौ कालविशेषं विधत्ते—

प्रजापंतिरश्वमेधमंखजत । तः सृष्टः रक्षाः -

स्यजिवाः सन् । स एतान्प्रजापंतिनेक्तः हो-मानंपश्यद् । तानंजुहोद् । तैवैं स यज्ञाद्रश्चाः-स्यपंहन् । यत्रंकः होमाञ्जुहोति । यज्ञादेव तैर्यजंमानो रक्षाः स्यपंहन्ति , इति ।

प्रजापितसृष्टमश्वमेधं यदा रक्षांसि हन्तुमैच्छन्, तदा प्रजापितस्तत्पिर-हारसमर्थात्रात्रावनुष्टेयानेतानन्नहोमान्निश्चित्य तद्धोमेन रक्षांस्यपहतवान्। अतो यजमानो रात्रावेतेषां होमेन रक्षांसि विनाश्चयित ।

तत्र पूर्वानुवाके विहितं प्रथमद्रव्यं सविधिकमनूद्य प्रशंसति-

आज्येंन जुहोति । वज्रो वा आज्यंम् । वज्रं-णैव यज्ञाद्रक्षाःस्यपंहन्ति ( १ ), इति।

धृतं खलु वै देवा वजं कृत्वेत्युक्तत्वादाज्यस्य वज्रत्वम् । तेन वज्रेण यज्ञा-दक्षांस्यपद्दन्ति ।

तस्य द्रव्यस्येतरद्रव्येभ्यो होमं प्रथमं विधत्ते—

आज्यंस्य प्रतिपदं करोति । प्राणी वा आज्यंस् । सुखत एवास्यं प्राणं दंघाति, इति ।

प्रतिपदं प्राथम्यम् । आज्यस्य प्राणावस्थितिहेतुत्वात्प्राणत्वम् । तस्य प्राथ-म्येन यजमानस्य भुख एव प्राणं स्थापयति ।

आज्यहोमादुर्ध्वमितरास्नहोमान्विधत्ते—

अबहोमाञ्जुंहोति । शरीरवदेवावं रूचे, इति ।

श्ररीरमस्यास्तीति श्ररीरवहवादिकं तत्सर्वे पामोति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" एकस्मै स्वाहेत्येतेषामनुवाकानामयुज आज्येन युजोऽन्नेनाऽऽज्येनान्ततः " इति । तत्रायुग्मयुग्मसंख्ययोरनुवाकयोर्घ्यवस्थां विधत्ते—

व्यत्यासं जुहोति । उभयस्यावंरुद्वचै, इति।

सप्तमकाण्डस्य दितीयमपाठके दशानामनुवाकानामियमानुपूर्वी ' एकस्मा एकस्मे द्वाभ्यां त्रिभ्यश्चतुभ्यः पश्चभ्यो दशभ्यो विश्शस्यै पश्चाशते शताय ' इति । तत्र मथमनृतीयपश्चमसप्तमनवमानुवाका अयुजः । तानाज्येन जुहुयात् । द्वितीयचतुर्थषष्ठाष्टमदशमानुवाकास्तु युजः । तानन्नेन जुहुयात् । एवं च सत्याज्यमन्ने पुनरप्याज्यमन्निमिति व्यत्यस्य हुतं भवति । स च व्यत्यास उभयस्याऽऽज्यस्यान्नस्य च संपादनाय भवति ।

पूर्वत्र "यमक्तं हो माञ्चहोति" इत्युक्तो योऽयं रात्रिरूपो होमकालस्तिममं प्रशंसित । अथवा तत्र नक्तं होमानिति होमविशेषसंज्ञा । अत्र तु कालं विधत्ते—

## नकं जुहोति । रक्षंसामपंहसँ , इति।

रात्रौ हि रक्षांसि संसरिन्त तानि चानेन होमेनापहतानि भवन्ति । पूर्वोक्तव्यत्यासप्रकारेण शताय स्वाहेत्यस्यान्त्यानुवाकस्यांश्रं द्रव्यं प्राप्तं तदपोद्याऽऽज्यद्रव्यं विधत्ते —

आज्येनान्ततो जुंहोति (२)। प्राणो वा आज्यंम् । उभयतं एवास्यं प्राणं दंधाति । पुरस्तांचोपरिष्टाच, इति।

आज्यस्य प्रतिपदं करोतित्येवं प्रथमानुवाकस्याऽऽज्यं द्रव्यं पूर्वे विहितम् । तत्रान्त्यस्याप्याज्ये द्रव्ये विहिते सत्यस्य यजमानस्योभयतः पुरस्ताचोपरि-ष्टाचाऽऽद्यन्तयोर्वयसोः प्राणं संपादयति ।

तत्र होमे दशानुवाकमञ्चाणां विधीनभिमेत्य प्रथमानुवाके मन्नद्रयं

एकंस्मै स्वाहेत्यां । अस्मिन्नेव छोके प्रतिं-तिष्ठति । द्वाभ्याः स्वाहेत्यां । अमुिं नेनेव छोके प्रतितिष्ठति । उभयोरेव छोकयोः प्रतितिष्ठति । अस्मिःश्वामुन्मिः श्व , इति । स्वनिवासापेक्षया प्रथमत्वादेकशब्दसामर्थ्येनैतङोकप्रतिष्ठा । एतद्पे-क्षया द्वितीयत्वाद्वितीयशब्दसामर्थ्येन स्वर्गछोके प्रतिष्ठा । एवं छोकद्वये प्रतिष्ठा सिध्यति ।

अन्त्यानुवाकेऽपि मन्नद्वयं व्याचष्टे-

शताय स्वाहेत्यांह । शतायुर्वे प्रकंषः शतवीर्यः । आयुरेव वीर्यमवंरुन्धे । सहस्राय स्वाहेत्यांह । आयुर्वे सहस्रम् । आयुरेवावंरुन्धे (३), इति।

शतसंख्याकासु नाडीषु दशेन्द्रियच्यापारेण पुरुषस्य शतवीर्यत्वम् । आयुषि मासानां दिवसानां च सहस्रसंख्योपेतत्वादायुरेव सहस्रम् ।

अन्त्यानुवाकेऽपि चरमं मन्नं व्याचष्टे-

सर्वस्मै स्वाहेत्यांह । अपंरिमि-तमेवावंरुन्धे ( ३ ), इति ॥

एव यज्ञाद्रक्षाथ्स्यपहन्त्यन्ततो जुहोति शताय स्वाहेत्यांह सप्त च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमा-ध्याये पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

संख्याविशेषस्यानुपात्तत्वादपरिमितप्राप्तिः । एवमन्नहोमानुवाकानामाद्यन्त-व्याख्यानेन ते सर्वेऽप्यनुवाका अत्र विनियुक्ता इत्यवगम्यते ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १५॥

अथ षोडशोऽनुवाकः।

अन्नहोमप्रकारविशेषः पश्चदशेऽभिहितः । तत्र मन्नविधानायाऽऽद्यन्ताव-नुवाकौ संक्षेपेण व्याख्यातौ । अथ षोडशे तावेव विस्तरेण व्याख्यायेते । तत्राऽऽदौ तत्माख्यानोपयुक्तं प्रस्तौति—

मुजापंतिं वा एष ईप्स्तित्यांहुः ।

योंऽश्वमेधेन यजंत इति । अथों आहुः। सर्वाणि भूतानीतिं, इति।

योऽश्वमेषयाजी स एष प्रजापितं चतुर्मुखपीप्सित प्राप्तिमच्छतीत्येवं केचिदिभिज्ञा आहुः। अपि चान्य एवमाहुः—न केवलं प्रजापितप्राप्तिरश्व-मेषस्य फलं किंतु सर्वभूतपाप्तिरिति। अतो जगित यद्यदेकत्वादिसंख्यावि-शिष्टं वस्तु तत्तत्प्राप्तये तैत्तत्संख्याहोम इत्यभिपायः।

तत्र प्रथममञ्जस्य प्रजापतिपाप्तिहेतुतां दर्शयति—

एकंस्मे स्वाहेत्यांह । प्रजापंतिर्वा एकंः । तमेवाऽऽप्रोति , इति ।

न हि द्वितीयः प्रजापितः कश्चिद्स्ति तथा सत्यनेकेश्वरत्वपसङ्गात् । ततः प्रजापतेरेकत्वात्तेन मन्नेण तमेव प्रामोति ।

तस्मिन्ननुवाके संख्याविशेषा आनुपूर्वेणाऽऽम्नातास्तदानुपूर्व्यं मशंसित — एकंस्मे स्वाहा द्वाभ्याः स्वाहेत्यंभिपूर्वमाहुती-र्जुहोति । अभिपूर्वमेव सुंवर्ग छोकमेति, इति ।

एकदित्रिचतुष्पञ्चादिक्रमेण यदानुषूर्व्यं तद्भिपूर्वमित्युच्यते । तदेवोदाह-तुमेकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहेति पद्शितम् । एवंविधक्रमहोमेन भोगानुषूर्व्या युक्तो यः स्वर्गस्तं पामोति ।

अद्योत्तरोत्तरसंख्यायाः पूर्वपूर्वसंख्यागिभतत्वं यदास्रातं तत्प्रशंसति—

एकोत्तरं जुंहोति (१)। एकव-देव सुंवर्ग छोकमेति, इति।

पूर्वोक्कायाः संख्याया एकमुत्तरं यस्मिन्मन्ने सोऽयमेकोत्तरः । तद्यथा प्रथ-ममन्नोक्काया एकसंख्यायाः पुनरेकस्मिन्नधिके सित द्वाभ्यां स्वाहेति मन्नो भवति । तस्या अपि संख्यायाः पुनरेकस्मिन्नधिके सित त्रिभ्यः स्वाहेति मन्नो भवति । तदिद्मेकोत्तरत्वम् । एवंविधमन्नसामध्यदिकवदेवैकेत्ववत्सर्व-सपि स्वर्गमेकेनैव प्रयत्नेन प्रामोति ।

उत्तरेष्वनुवाकेषु तत्र तत्र काश्चित्संख्या अन्तरिताः। प्रथमे त्वनुवाके तथा-विधान्तरायाभावाद्यत्सातत्यं तत्प्रशंसति-

संततं जुहोति । सुवर्गस्यं छोकस्य संतरयै, इति ।

संख्यासातत्वेन भोगसातत्वं सिध्यति ।

तदेवं प्रथमानुवाकव्याख्यानं प्रपञ्चय चरमानुवाकव्याख्यानं प्रपञ्चायेतुः माद्यं मन्नं व्याच्छे-

> शताय स्वाहेत्यांह। शतायुर्वे प्ररुषः शतवीर्यः। आयुरेव वीर्यमवंरुन्धे । सहस्राय स्वाहेत्याह । आर्युर्वे सहस्रम् । आर्युरेवावंरुन्धे , इति।

पूर्वानुवाकवद्याख्येयम् । तृतीयचतुर्थपश्चममञ्राणां तात्पर्यं दर्शयति—

> अयुतांय स्वाहां नियुतांय स्वाहां प्रयु-तांय स्वाहेत्यांह (२)। त्रयं इमे छोकाः। इमानेव छोकानवं रुन्धे, इति।

दशगुणितं सहस्रमयुतम् । तत्पुनर्दशगुणितं नियुतम् । तद्पि पुनर्दशगुणितं मयुतम् । संख्यात्रयेण लोकत्रयवार्तनो भोगान्यासोति ।

पष्टं मन्नं व्याच्छे-

अर्बुदाय स्वाहेत्यांह । वाग्वा अर्बुद्म्। वाचंमेवावंरुन्धे, इति।

पूर्वोक्तं प्रयुतं दशगुणितं सदर्बुद्मित्युच्यते । वाग्देवतायाः शब्दविशेषाणां बहुविघत्वात्सैवार्बुद्मित्युपचर्यते । अतो वाचमेव प्राम्नोति । सप्तमं व्याच्छे-

> न्यंर्बुदाय स्वाहेत्यांह । यो वै वाचो भूमा। तन्यंबुद्म् । वाच एव अूमानमवंरुची, इति।

अर्बुद्रमेव दशगुणदृद्धौ सत्यां न्यर्बुदं भवति । पूर्वोक्तसंख्याबाहुल्यविशि-ष्टाया वाचो यदत्यन्तबाहुल्यं तदेव न्यर्बुद्रम् । तस्मात्तद्वाहुल्यं प्रामोति । प्रमुत्तरोत्तरदशगुणदृद्धियुक्तानां समुद्रादिसंख्यानां तत्तत्संख्येयवस्तुप्राप्ति-

> समुद्राय स्वाहेत्यांह (३)। समुद्रमेवाऽऽप्रोंति । मध्यांय स्वाहेत्यांह । मध्यंमेवाऽऽप्रोंति । अन्तांय स्वाहेत्यांह । अन्तंमेवाऽऽप्रोंति । प्रा-र्धाय स्वाहेत्यांह । प्रार्धमेवाऽऽप्रोंति , इति ।

ब्रह्माण्डाभिमानी परमेश्वरः परशब्देनोच्यते । तदीयस्याऽऽयुषोऽर्घे परा-धेम् । जनैव्यविहियमाणा संख्या तत्र पर्यवसिता । तद्धोमेन तत्संख्येयव-स्तुपाप्तिः ।

संख्यामञ्जाणां पर्यवसानं व्याख्यायोत्तरं मञ्जद्वयं व्याचष्टे-

उषसे स्वाहा व्युष्ट्ये स्वाहेत्यांह। रात्रिवी उषाः। अहव्युष्टिः। अहोरात्रे एवावंरुन्धे। अथो अहोरात्रेयारेव प्रतितिष्ठति, इति।

उषःशब्देन राज्यभिमानिनी देवतोच्यते । व्युष्टिशब्देनाहरभिमानिनी देवता । तदुभयहोमेनाहोरात्रदेवतयोः स्वाधीनत्वात्तत्कालयोरसौ प्रतितिष्ठति । अत्रोषसे स्वाहेत्यादिमन्नाणां कालविशेषं विधत्ते—

ता यदुअयीर्दिवां वा नक्तं वा जुहुयात । अहोरात्रे मोहयेत । उपसे स्वाहा व्युंष्टचै स्वाहोदेष्यते स्वाहोद्यते स्वाहेत्यनुंदिते जुहोति । उदिताय स्वाहां सुवर्गाय



स्वाहां छोकाय स्वाहेत्युदिते जुहोति । अहोरात्रयोरव्यंतिमोहाय ( ४ ), इति ॥

एकोत्तरं चुंहोति प्रयुताय स्वाहेत्यांह समुद्राय स्वाहेत्याहाह-व्युंष्टिः सप्त चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये षोडिशोऽनुवाकः॥ १६॥

अत्रोषसे स्वाहेत्यादयो लोकाय स्वाहेत्यन्ताः सप्ताऽऽहुतयः। ताश्रोभयः विधाः। तत्र चतस्रो रात्रिपक्षपातिन्यः। तिस्रस्त्वहःपक्षपातिन्यः। एवं सत्युभयविधास्ताः सप्ताऽऽहुतयोऽपि दिवा रात्रौ वा यद्येकस्मिन्नेव काले जुहुः यात्तदानीपिदमहरियं रात्रिरिति विभागस्य ज्ञातुमश्रक्यत्वाद्यामोहो भवेत्। अतस्तत्परिहाराय विभज्य जुहुयात्। तं विभागमकारं सूत्रकारः स्पष्टमुदाज-हार—"एकस्मै स्वाहेत्येताननुवाकान्पुनः पुनरभ्यासं रात्रिशेषं हुत्वोषसे स्वाहेत्युषि, व्युच्छन्त्ये स्वाहेति व्युच्छन्त्यां, व्युष्टे स्वाहेति व्युष्टो, उदे-ष्यते स्वाहेत्युपोदयम्, उद्यते स्वाहेत्युद्यति, उदिताय स्वाहा सुवर्गाय स्वाहा लोकाय स्वाहेत्युदिते हुत्वा प्रज्ञातानन्नपरिशेषान्निद्धाति" इति। अत्र व्युच्छन्त्ये स्वाहेत्येष शास्तान्तरमञ्चः।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

अथ सप्तदशोऽनुवाकः ।

षोडग्नेऽत्रहोममञ्जाणामाद्यन्तावेकस्मै स्वाहा शताय स्वाहेत्येतावनुवाकौ विस्तरेण व्याख्यातौ । सप्तद्शाष्टादशयोरनुवाकयोः सप्तमकाण्डगतद्वितीयप्रपा- ठकव्यतिरिक्तप्रपाठकगता अन्नहोममञ्जानुवाका व्याख्यायन्ते । तेषां च मञ्जाणां विविधानि श्रौतनामानि । तत्राश्वनामाख्यमञ्जानुवाकस्य तात्पर्यं दर्शयति—

विभूमीत्रा प्रभूः पित्रेत्यंश्वनामानिं जुहोति ।

उमयोरेवैनं लोकयोनीमधेयं गमयति, इति।

पूर्वत्र नामवाचनविधावियं वै माताऽसौ पितेति लोकद्वयपरत्वेन व्याख्या-तत्वादनेन नामहोमेन लोकद्वयेऽपि यजमानं प्रसिद्धनामधेयं प्रापयति । जद्वावमञ्जानुवाकस्य तात्पर्यं दर्शयति—

आयंनाय स्वाहा प्रायंणाय स्वाहेत्युंद्द्रावाञ्जुंहोति । सर्वमेवैनमस्कंत्रः सुवर्ग छोकं गंमयति , इति ।

आयनायेत्यनुवाके कश्चिन्मन्न उद्गावाय स्वाहेत्यान्नातः । तद्योगात्सर्वेऽपि मन्नाइछित्रन्यायेनोद्गावाः । तेषामुद्रवणहेतुत्वेन तद्धोमेन सर्वमिप स्वर्गमार्गम-स्कन्नमिवनष्टमेव यजमानस्य संपादयति ।

पूर्वहोममञ्जाणां तात्पर्यं द्रशयति—

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति पूर्वहोमाञ्जंहोति । पूर्वे एव द्विषन्तं भ्रातृंव्यमतिकामति , इति ।

तस्मिन्प्रथमप्रपाठकेऽप्रये स्वाहेति त्रयोऽनुवाकाः । तेषां मध्ये प्रथमभावि-त्वादेतदनुवाकोक्ताः पूर्वहोमाः । अश्वहोमात्पूर्वभावित्वाद्वा पूर्वहोमत्वम् । एतद्धोमेनेतरेभ्यः पूर्वभावी सन्वैरिणं विनाशयित ।

अनुवाकान्तरतात्पर्यस्य स्पष्टतां दर्शयति-

पृथिव्ये स्वाहाऽन्तिरिक्षाय स्वाहे-यांह । यथा यजुरेवैतद , इति।

अत्र हि पृथिन्यादिदेवतातुष्ट्यर्थकाहुतिप्रदानं यजुर्भन्नेणोच्यते । तत्त्रथैव भवति । पृथिन्यादिदेवतास्तेन तुष्यन्तीत्यर्थः । एतेऽपि पूर्वहोमा द्रष्टन्याः । पृथिन्यै स्वाहेत्यादेरनुवाकान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्पूर्वदक्षिामन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति—

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेति पूर्व-दीक्षा जुंहोति । पूर्व एव द्विषन्तं भ्रातृंव्यमतिंकामति (१), इति। दीक्षायाः पूर्वे स्तोक्यानुमश्रम्थानुवाकस्य विहितत्वादनेनोक्ता आहुतयः पूर्वदीक्षाः । तत्फल्लं प्रथमत एव शक्रणां निराकरणम् ।

उत्तरानुवाकोक्तमञ्चाणां संख्यापुपजीव्य प्रशंसति-

पृथिवये स्वाहाऽन्तिरिक्षाय स्वाहेत्येकिविश्शिनीं दीक्षां जुंहोति । एकंविश्शितिंवे देवळोकाः । द्वादेश मासाः पञ्चर्तवेः । त्रयं इमे छोकाः । असावादित्य एकविश्शः । एष सुवर्गो छोकः । सुवर्गस्यं छोकस्य समृष्ट्ये , इति ।

एकविंशतिभिर्मत्रैरेतैः पुरुषे संस्कारस्योत्पाद्यत्वादयं मन्नसमूह एकविं-शिनी दीक्षा । तद्धोमेन स्वर्गप्राप्तिः । एकविंशतिरित्यादिकं तु पूर्वोक्तवैश्वदे-विषयौ व्याख्यातम् ।

ऋतुदीक्षामञ्जाणां तात्पर्यं दर्शयति—

भुवों देवानां कर्मणेत्यृतदीक्षा जुंहोति। ऋतूनेवास्मं कल्पयति , इति।

वसन्तेन त्वर्तुना हविषा दीक्षयामीत्याद्यभिधानादेता आहुतय ऋतुदीक्षाः। तद्धोमेन तत्तदत्वितफल्लप्राप्तिः।

उत्तरानुवाकस्य तात्पर्यं दर्शयति—

अप्तये स्वाहां वायवे स्वाहेति जहोत्यनंन्तरित्ये (२), इति।

अनेन होमेन यजमानस्य प्रजादिभिरव्यवधानं भवति । एवं प्रथमप्रपाठ-कोक्ता मन्नानुवाका व्याख्याताः । द्वितीयप्रपाठकोक्ता स्त्वेकस्मै स्वाहेत्यादयः पूर्वमेव व्याख्याताः ।

अथ तृतीयप्रपाठकोक्ता अनुवाका व्याख्यायन्ते । तत्राऽऽप्तिमञ्जाणां तात्पर्यं दर्शयति—

अविड्युज्ञः संक्रांमत्वित्याप्तीर्जुहोति ।

सुवर्गस्यं लोकस्याऽऽप्तेयं , इति।

स्वर्ग आप्यते याभिस्ता आप्तयः । अतस्तद्धोमः स्वर्गपाप्त्यै भवति । पर्याप्तिमन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति—

> भूतं भव्यं भविष्यदिति पर्याप्तीर्जुहोति । सुवर्गस्यं छोकस्य पर्याप्तये , इति ।

याभिः स्वर्गः परित आप्यते ताः पर्याप्तयः । तद्धोमेन स्वर्गः संपूर्णः प्राप्यते ।

आभूमञ्जाणां तात्पर्यमाह—

आ में यहा भवन्तियाभूर्जुंहोति । सुवर्गस्यं छोकस्याऽऽभूत्ये , इति ।

याभिः स्वर्गे आ समन्ताद्भवति ता आहुतय आभुवः । ताभिः स्वर्गः सर्वोऽपि प्राप्यते ।

अनुभूमन्नाणां तात्पर्यमाह—

अग्निना तपोऽन्वंभवदित्यंनुभूर्यं-होति। सुवर्गस्यं छोकस्यानुंभूत्ये, इति।

यथा पूर्वेषु मन्नेष्वाभवन्तिविश्वन्दसञ्ज्ञावादाभुवः । एवमत्राप्यन्वभवदि-तिश्चन्दसञ्ज्ञावादेता आहुतयोऽनुभुवः । ताभिः स्वर्गोऽनुभूयते । वैश्वदेवमन्त्राणां तात्पर्यमाह—

> स्वाहाऽऽधिमाधीताय स्वाहेति समं-स्तानि वैश्वदेवानि जुहोति । समंस्तमेव द्विषन्तं भ्रातृंव्यमतिकामति (३), इति ।

सर्वदेवात्मकप्रजापतिविषयत्वादेतानि समस्तानि वैश्वदेवानि । तद्धोमेन कृत्स्तर्श्वश्चयः ।

अङ्गमञ्जाणां तात्पर्यमाह—

दुद्रचः स्वाहा हर्नूभ्याः स्वाहेसंक्रहोमाञ्जं-होति । अङ्गे अङ्गे वै प्रश्वस्य पाप्मोपंश्चिष्टः । अङ्गोदङ्गादेवैनं पाप्मन्स्तेनं मुञ्जति, इति ।

दन्ताद्यङ्गोदेशेन दूयमानत्वादङ्गहोमाः । यजमानस्य प्रत्यवयवं यः पाप्पा संबद्धस्तस्मात्सर्वस्मात्पाप्मन एनं यजमानं तेन होमेन मुश्चित ।

रूपमञ्जाणां तात्पर्यं दर्शयति —

अङ्गेताय स्वाहां कृष्णाय स्वाहां श्वेताय स्वाहेरयंश्वरूपाणि जुहोति। रूपेरेवेनः समंध्यति , इति।

अस्यानुवाकद्वयस्याश्वरूपमितपादकत्वं पूर्वमेवोक्तम् । एतद्धोमेनैनं यजमानं रूपैः समीचीनैः समृद्धं करोति ।

ओषधिमञ्जाणां तात्पर्यमाह —

अोषंधीअयः स्वाहा मूळंअयः स्वाहरयोष-धिहोमाञ्जंहोति । ह्रय्यो वा ओषंधयः । पुष्पंभयोऽन्याः फलं गृह्णन्ति । मूले-भ्योऽन्याः। ता एवोभयीरवंहन्धे (४), इति।

ओषधितद्वयवोद्देशेन द्यमानत्वादोषधिहोमाः । तिल्लमाषचणकाद्योष-धीनां पुष्पेभ्यः फलग्रहणम् । ऋङ्गवेरसूरणादीनां मूलाभिद्यद्धेरेव फलत्वा-न्मूलेभ्यः फलग्रहणम् । मूलेभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहेत्याद्याभिधानादुभयवि-धौषधिमाप्तिः ।

वनस्पतिमञ्जतात्पर्यं द्र्भयति —

वनस्पतिभ्यः स्वाहिति वनस्पतिहोमाञ्जु-होति । आरण्यस्यान्नाद्यस्यावंरुद्वचै, इति । अश्वत्थोदुम्बरादीन्वनस्पतीनुद्दिश्य हूयमानत्वाद्वनस्पतिहोमाः । तेन होमे-नादनयोग्यं नीवारादिकमारण्यं प्राप्यते ।

इत्थं तृतीयमपाठकोक्ता अनुवाका व्याख्याताः । अथ चतुर्थमपाठकोक्ता-स्रयोऽनुवाका व्याख्यायन्ते । तत्रापाव्यमन्त्राणां तात्पर्यं दर्शयति—

मेषस्त्वां पचतेरंवत्वित्यपांव्यानि जुहोति । प्राणा वै देवा अपांव्याः । प्राणानेवावंरुन्धे, इति ।

अवितुं रिक्षतुं योग्या अव्यास्तेभ्योऽपेतान्यपाव्यानि । स्वयमितररक्षक-त्वादन्यरक्षानिरपेक्षाणीत्यर्थः । एतद्धोमेन रक्षानिरपेक्षाणां प्राप्तिर्भवति । प्राणिहि देहो रक्ष्यते नतु प्राणा अन्येन रक्ष्यन्ते ।

अप्संज्ञकानामनुवाकद्वयोक्तानां मन्त्राणां तात्पर्यं दर्शयति—

कृष्यांभ्यः स्वाहाऽद्भ्यः स्वाहेत्यपाः होमांञ्जु-होति । अप्सु वा आपः । अत्रं वा आपः । अद्भयो वा अत्रं जायते । यदे-वाद्भयोऽत्रं जायते । तद्वंरुन्थे (५), इति।

पूर्वदीक्षा जुंहोति पूर्व एव द्विषन्तं आतृंग्यमितिकामत्यनंन्तरित्यै कामित रुन्धे जायंत एकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये सप्तद्शोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

कूपादिषूत्पन्ना अप उद्दिश्य ह्यमानत्वादमां होमाः । अप्सु ह्याप उत्प-चन्ते । आप्यत इति व्युत्पन्याऽन्नमेवात्राप्यव्देन विवक्षितम् । अद्भचो ह्यनं जायते । तस्मौदाप्यमन्नशब्दवाच्यमन्नमप्सु वर्तत इत्युच्यते । अनेन होमेन यदद्वचो जायते तदामोति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

अथाऽष्टादशोऽनुवाकः ।

सप्तद्देशे संख्यानुवाकव्यतिरिक्तेष्वन्नहोमानुवाकेषु केचिद्याख्याताः । अष्टा-दशेऽविश्वष्टा व्याख्यायन्ते । तत्राद्धाः स्वाहेत्यनुवाकान्तेऽम्भोभ्यः स्वाहा नभोभ्यः स्वाहा महोभ्यः स्वाहेति मन्त्रत्रयमान्नातम् । तत्र वहु प्रशंसनीयम-स्तीत्यभिष्रत्यानुवाकान्तरे पृथगुक्तिः । तत्राऽऽदावम्भोमन्नं प्रशंसति—

अम्आर्शस जुहोति । अयं वै लोकोऽम्आर्शस । तस्य वस्रवोऽधिपतयः। अग्निज्योतिः। यदम्भार्शस जुहोतिं । इममेव लोकमवंरुन्धे । वस्नुनार सायुंज्यं गच्छति । अग्निं ज्योतिरवंरुन्धे, इति।

अम्भोभ्यः स्वाहेति मन्नस्य बहुवचनोपेतत्वाद्विधावपि बहुवचनोक्तिः। अम्भसामाधारत्वाङ्ग्लोकस्य तद्द्पत्वम् । वसवश्र तस्य पालकाः । अग्नि-स्तस्य प्रकाशकः । अतस्तद्धोपेन भूलोकवस्वग्नीनां स्वाधीनता भवति ।

नभोमन्नमहोमन्नौ पर्शसति—

नभाश्मि जुहोति । अन्तिरिक्षं वै नभाश्मि(१)।
तस्यं रुद्रा अधिपतयः । वायुज्योतिः ।
यनभाश्मि जुहोतिं । अन्तिरिक्षमेवावंरुन्धे ।
रुद्राणाश्मायुज्यं गच्छति । वायुं ज्योतिरवंरुन्धे । महाश्मि जुहोति । असौ वै छोको
महाश्मि । तस्यांऽऽिद्या अधिपतयः । सूर्यो
ज्योतिः (२)। यन्महाश्मि जुहोतिं । अमुमेव छोकमवंरुन्थे । आदियानाश्म सायुंज्यं
गच्छिति । सूर्ये ज्योतिरवंरुन्धे, इति।

अत्रापि पूर्ववन्मन्नानुसारेण बहुवचनम् । नभःशब्दस्यान्तरिक्षपर्यायत्वात्त-द्वाचित्वम् । सूर्यस्य महनीयत्वान्महःशब्दाभिधेयत्वम् । अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम् । अथ यव्याख्यानां मन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति—

> नमो राज्ञे नमो वरुणायेति यव्यानि जुहोति । अन्नाद्यस्यावंस्ट्ध्ये, इति।

यवो मिश्रणं तत्साधनानि यव्यानि । तेषु मन्नेष्वधिपति मा कुर्वधिपतिरहं प्रजानां भूयासिमिति स्वामित्वेन प्रजासु मिश्रणमाम्नायते ततो यव्यत्वम् । प्रजास्वामित्वे हान्नाद्यमधीनं भवति ।

गव्यमन्त्राणां तात्पर्ये दर्शयति —

मयोभूर्वातों अभि वांतुस्ता इति गृव्यानि जुहोति । पुशुनामवंरुद्वचै, इति ।

उस्राश्चदो गोवाचकः । तद्योगाद्गव्यत्वम् । तद्धोमेन पशुवाप्तिः । संतत्याख्यमञ्जतात्पर्यं दर्शयति—

प्राणाय खाहां व्यानाय खाहिति संततिहोमा-ञ्जंहोति। सुवर्गस्यं छोकस्य संतंसै (३), इति।

तन्मन्नेषु संतानेभ्यः स्वाहेत्याम्नानात्संतितनामत्वम् । तद्धोमेन स्वर्गः संततो भवति ।

मगुक्तिमन्त्राणां तात्पर्यमाह—

सिताय स्वाहाऽसिताय स्वाहिति प्रमुंकीर्जु-होति । सुवर्गस्यं छोकस्य प्रमुंक्त्ये, इति ।

प्रमुक्ताय स्वाहेति तेष्वास्त्रानात्प्रमुक्तिनामत्वम् । सुवर्गस्य प्रमुक्तिर्मुक्तयः भावः सर्वदा स्वर्गेण संबन्धः । यथाऽपस्मरणिमत्युक्ते स्मृत्यभावस्तद्वत् । चतुर्थप्रपाठकोक्ता अनुवाका व्याख्याताः । अथ पश्चमप्रपाठकोक्ता अनुवाका व्याख्याताः । अथ पश्चमप्रपाठकोक्ता अनुवाका व्याख्याताः । त्रैकस्यानुवाकस्य स्पष्टार्थतां दर्शयति—

पृथिव्ये स्वाहाऽन्तिरंक्षाय स्वाहे-

त्यांह । यथा यजुरेवैद, इति।

शरीरहोममञ्जाणां तात्पर्यं दर्शयति —

द्त्त्वते स्वाहांऽदुन्तकांय स्वाहेतिं शरीरहोमाञ्जं-होति । पितृछोकमेव तैर्यजंमानोऽवंरुन्धे , इति ।

दन्तादीनां शरीरसंबन्धादेते शरीरहोमाः । तद्धोमेन शरीरपातानन्तरभा-विनः पितृलोकस्य प्राप्तिः ।

योगमञ्जाणां तात्पर्यं दर्शयति-

कस्त्वां युनिक स त्वां युनिक्त्विति परिधीन्युनिक । इमे वे लोकाः परि-धर्यः । इमानेवास्में लोकान्युनिक । सुवर्गस्यं लोकस्य समष्टिचै (४), इति ।

युनक्ति इस्तेन स्पृशेत्। सक्रत्परिधीन्स्पृष्ट्वा पश्चादुत्तरे मन्ना होतच्या इत्यर्थः। परिधीनां छोकत्रयरूपत्वाछोका एव स्पृष्टा भवन्ति । तेन स्वर्गप्राप्तिः। महिममन्नयोस्तात्पर्यं दर्शयति —

यः प्राणतो य जात्मदा इति महिमानौं जुहोति । सुवर्गी वै छोको महंः । सुवर्ग-मेव ताभ्यां छोकं यर्जमानोऽवरुन्धे, इति ।

तयोर्भन्नयोस्तस्य च पृथिवी महिमा तस्य तयोर्भिहिमेत्यभिधानान्मिहिमना-मत्वम् । स्वर्गस्य पूज्यत्वान्महःशब्दाभिधेयत्वम् । तद्धोमेन स्वर्गप्राप्तिः । ब्रह्मवर्चसमन्नाणां तात्पर्यं दर्शयति—

> आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जांयतामिति समंस्तानि ब्रह्मवर्चसानि जुहोति । ब्रह्मव-र्चसमेव तैर्यजमानोऽवंरुन्धे , इति।

ब्रह्मवर्चसशब्दयोगान्मन्नाणां तन्नामत्वम् । प्राणभृत उपद्यातीति न्याये-नैकस्मिन्नेव मन्ने तिल्लङ्गसमवायेऽपि सर्वेषां तन्नामत्वं दर्शयितुं समस्तशब्द-प्रयोगः । तेन होमेन ब्रह्मवर्चसप्राप्तिः ।

अनुवाकान्तरतात्पर्यं दर्शयति-

जिज्ञ बीजिमितिं जुहोत्यनंन्तरित्यै, इति।

बीजमुत्पद्यतामित्युक्त्या धान्यादीनां नैरन्तर्थे सिध्यति । संनतिमन्त्राणां तात्पर्यं दर्शयति—

अग्नये समनमत्प्रिथिवये समनमादिति सनिति-होमाञ्जुहोति। सुवर्गस्यं छोकस्य सनित्यै, इति।

समनमदितिशब्दसद्भावात्संनितनामत्वम् । तद्धोमेन स्वर्गस्य संनितः प्राप्तिभैवति ।

संहितायामनाम्नातं मन्नद्वयमुत्पाद्य व्याच्छे-

भृताय स्वाहां भविष्यते स्वाहेति भृताभव्यो होमों जुहोति । अयं वै छोको भृतम् (५) । असो भविष्यत । अनयारेव छोकयोः प्रति-तिष्ठति । सर्वस्याऽऽप्त्ये । सर्वस्यावंहद्ध्ये, इति ।

भूलोकस्य पूर्वमेव लब्धत्वाद्भतत्वम् । स्वर्गस्यैतत्परं लभ्यत्वाद्भविष्य-त्वम् । तद्धोमेन लोकद्वये प्रतिष्ठायां सत्यां तत्रत्यसर्वभोग्यस्य प्राप्त्यवरोधौ सिध्यतः । प्राप्तिर्लाभः । अवरोधः स्वाधीनत्वम् ।

चतुर्थकाण्डोक्तस्यानुवाकत्रयस्य तात्पर्यं दर्शयति-

यदक्रंन्दः प्रथमं जायंमान इत्यंश्वस्तोमीयं जहोति। सर्वस्याऽऽप्तये। सर्वस्य जित्यें, इति।

अश्वस्य स्तोगः स्तोत्रं तद्यस्मिन्मञ्जाते विद्यते तदिदमश्वस्तोमीयम् । तद्यो-मेन सर्वभोगस्य पाप्तिर्वशीकारश्च भवति । उक्तामहोमसहितस्याश्वमेथस्यानुष्ठानं वेदनं च प्रशंसति— सर्विमेव तेनांऽऽप्रोति । संवें जयित । योंऽश्व-मेधेन यजंते । य उं चैनमेवं वेदं, इति।

अत्राश्वमेधशब्देन तदङ्गभूतोऽब्रहोम उपलक्ष्यते ।

उक्तेष्वन्नहोमेषु हुतेषु पथादिष रात्रिरविशष्यते चेत्तदानीमेकस्मै स्वाहे-त्यादिमन्नाणां यावद्रात्र्यवशेषमभ्यासाय पुनर्विधत्ते—

> यज्ञः रक्षाः स्यजिवाः सन् । स एतान्प्रजापं-तिनिकः होमानंपश्यव । तानं जुहोव । तैर्वे स यज्ञाद्रक्षाः स्यपंहिन् । यत्रंकः होमाञ्जुहोति । यज्ञादेव तैर्यजंमानो रक्षाः स्यपंहिन्त , इति ।

पूर्ववद्याख्येयम् । अत्रैकस्मै स्वाहेत्याचनुवावानामादौ सक्चद्वोमः । ततो विभूमित्रेत्यारभ्य यदक्रन्द इत्यन्तानां होमः । तत अर्ध्वमारात्रिसमाप्तेः पुन-रप्येकस्मै स्वाहेत्यादीनां होमः ।

तेष्वनुवाकेष्वन्तर्भूतानां तद्दत्पुनः पुनरभ्यासप्राप्तौ तद्वारियतुं सर्वान्ते होमं विधत्ते—

उषसे स्वाहा व्युंष्ट्ये स्वाहेत्यंन्ततो जुंहोति।
सुवर्गस्यं छोकस्य समंष्ट्ये (६), इति।
वै नगार्श्ति सूर्यो ज्योतिः संतत्यै समेष्टी भूतं यजते नवं च॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्यायेऽ-ष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

सर्वान्ते प्रकाशार्थहोमेन प्रकाशितः स्वर्गः प्राप्यते ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यत्राद्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८ ॥

### अथैकोनविंशोऽनुवाकः ।

त्रिरात्ररूपस्याश्वमेधस्य प्रथमेऽहानि संस्थिते सति रात्रौ कर्तव्या येऽन्नहोमास्ते सर्वेऽप्यष्टादशानुवाके समापिताः। तस्मात्प्रथमादहः पूर्विस्मिन्नौपवसध्यदिने यूपाः प्रयोक्तव्यास्तेऽस्मिन्नकोनविशेऽनुवाकेऽभिधीयन्ते। तत्र
यूपसंघं विधत्ते —

प्कयूपो वैंकाद्शिनीं वा। अन्येषीं यज्ञानां यूपो अवन्ति । एकविश्शिन्यंश्वमे-धस्यं। सुवर्गस्यं छोकस्याभिजित्यै, इति।

अश्वमेधव्यतिरिक्ता ये यज्ञास्तेषां सर्वेषामेक एव यूप इत्येकः पक्षः । एकादशानां यूपानां समूह इत्यपरः पक्षः । अश्वमेधस्य त्वेकविंशतिसंख्यानां यूपानां समूहः कर्तव्यः । तेन स्वर्गाभिजयः।

तत्राग्निष्ठनामकस्य मुख्ययूपस्य द्वक्षविशेषं विधत्ते—

बैल्वो वां खादिरो वां पाछाशो वां । अन्येषां यज्ञकतूनां यूपां अवन्ति । राज्जुराळ एकविश्शत्यरत्निरश्वमेधस्यं। सुवर्गस्यं छोकस्य समष्टचै, इति।

आहवनीयस्य समीपे यो यूपस्तिष्ठति स एवाप्रिष्ठस्तस्याप्रिष्ठस्य बैन्दादी-नामन्यतमो द्वक्ष इतरेषु यज्ञकतुषु भवति । देवतोदेशेन द्रव्यत्यागात्मका यज्ञाः । तेष्विप यूपवन्तः कतवः। तत्राश्वमेथस्य क्रतोरिप्रष्ठो यूपो राज्जुदालः कर्तव्यः । श्लेष्मातकद्वक्षो राज्जुदालः । स च यूप एकविंशत्यरितः । चतुर्विशतिरङ्गुल-योऽरितः । तादगरित्निभरेकविंशतिभिः परिमितः कार्यः । स चात्युत्रतत्वा-त्स्वर्गप्राप्त्ये भवति ।

र्अंश्वमेधसंवन्धियूपविशेषप्रसङ्गादवदाने साधनविशेषं विधत्ते— नान्येषां पश्चनां तेजन्या अवद्यन्ति ।

## अर्वद्यन्त्यश्वंस्य (१)। पाप्मा वै तेजनी । पाप्मनोऽपंहत्ये, इति।

अश्वस्य रुधिरस्य धारियत्री सुक् तेजनीत्युच्यते । इतरेषां पश्चनां रुधिर्धारणाभावादवदानं तेजन्या न क्रियते । अश्वस्य तु तत्सद्भावादवदानं तेजन्या कर्तव्यम् । तस्या अश्वतेजन्याः पापरूपत्वात्तयाऽवदाने सति पापस्यापहतिर्भवति ।

अन्यमपि साधनविशेषं विधत्ते—

ष्ठक्षशाखायां मन्येषां पशूनामं वद्यन्ति । वेतस-शाखायामश्वंस्य । अप्सुयोनिर्वा अश्वः । अप्सुजो वेतसः । स्व एवास्य योनाववंद्यति, इति ।

अश्ववेतसयोरब्जन्यत्वेन वेतसस्यापां चाभेदोपचारेण वेतसोऽश्वस्य स्वकीया योनिरित्युच्यते ।

विदितानामेकविंशतियूपानां पशुविशेषितयोजने व्यवस्थां विधत्ते—
यूपेषु ग्राम्यान्पशूत्रियुञ्जन्ति । आरोकेष्वार्ण्यान्धारयन्ति । पशूनां व्यावृत्त्ये, इति।

'रोहितो धूम्ररोहितः ' इत्यादयः पश्चवो ग्राम्याः । 'इन्द्राय राज्ञे शूकरः' इत्यादय आरण्याः । तत्र ग्राम्या यूपेषु बन्धनीयाः । आरण्यास्त्वारोकेषु यूपान्तरालेषु रश्चनाभिर्वद्ध्वा धारणीयाः । एवं च सित ग्राम्याणामारण्यानां च परस्परच्याद्यत्तिर्भवति ।

तेषु पशुष्वपरमवान्तरविशेषं विधत्ते—

आ ग्राम्यान्पश्च हुँ भेन्ते । प्राऽऽर्ण्यान्त्स्टं-जन्ति । पाप्मनोऽपंहत्ये (२), इति ॥ अर्थस्य व्यावृत्त्ये त्रीणि च॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याय एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९॥ ग्राम्या रोहितादय आलम्भनीयाः । आरण्यास्तु सूकरादयः पर्यमिकर-णानन्तरं प्रकर्षेणोत्स्रष्ट्रव्याः । तेषां परित्यागेन पापं हतं भवति ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

अथ विंशोऽनुवाकः।

एकोनविंशे यूपा अभिहिताः । तेषां यूपानां स्था[प]नादयो विंशेऽभिधी-यन्ते । तत्र प्रधानयूपस्थापनं विधत्ते —

> राज्जंदालमञ्जिष्ठं मिनोति । भूणहत्याया अपंहत्ये, इति।

योऽयं श्लेष्मातकवृक्षजन्यो यूपस्तमेनमग्निष्ठं मिनोत्यग्निसमीपे यथा स्थितो भवति तथा प्रक्षिपेत्। तत्प्रक्षेपेण श्रूणहत्या गर्भादिवधदोषो विनाशितो भवति। तस्याग्निष्ठस्य यूपस्य पार्श्वद्वये देवदारुयूपौ विधत्ते—

पौर्तंद्रवाविभितां भवतः । प्रण्यंस्य गुन्ध-स्यावंरुद्ध्ये । भ्रूणह्यामेवास्मांदपहत्यं । प्रण्यंन गुन्धेनांभयतः परिग्रह्णाति, इति ।

देवदारुदृक्षस्य गन्धः सुरभिः । अतस्ताभ्यां यूपाभ्यां पुण्यगन्धप्राप्तिः । अप्रिष्ठयूपप्रक्षेपेणास्माद्यजमानाद्भूणहत्यादिदोषमपदृत्य देवदारुयूपद्वयेन यज-मानस्योभयतः सुरभिगन्धपरिग्रहो भवति ।

अथैतस्य यूपत्रयस्य पार्श्वयोर्वेल्वयूपान्विधत्ते—

षड्बैल्वा अवन्ति । ब्रह्मवर्चसस्यावंरुद्ध्यै, इति ।

दक्षिणपार्श्वे त्रय उत्तरपार्श्वे त्रय इत्येवं षड्यूपाः । तदीयो विल्बद्दक्षो ब्रह्मवर्चसहेतुः ।

उक्तस्य यूपनवकस्य पार्श्वयोः षड्यूपान्विधत्ते-

षद् स्वादिराः । तेजसोऽवंरुद्ध्ये ( १ ), इति ।

पूर्ववद्क्षिणतस्त्रय उत्तरतस्त्रय इत्येवं षद खदिरद्वक्षजास्तेजःपाप्तिहेतवः। 
जक्तायाः पश्चद्रयूपपङ्केः पार्श्वयोः पुनः षड्यूपान्त्रिधत्ते —

षट् पांछाज्ञाः । सोम्पीथस्यावंरुइध्यै, इति।

पूर्ववहक्षिणतस्त्रय उत्तरतस्त्रय इत्येवं षद । पछाशवृक्षस्य सोमजन्यत्वात्सो-मपानप्राप्तिहेतुत्वम् । तदेतत्सर्वं सूत्रकारेण संगृहीतम्—"राज्जुदाछमेकविश्श-त्यरिव्यपिष्ठष्ठं मिनोति पौतुद्रवाविभितस्त्रयो वैट्या दक्षिणतस्त्रय उत्तरतस्त्रयः स्वादिरा दक्षिणतस्त्रय उत्तरतस्त्रयः पाछाशा दक्षिणतस्त्रय उत्तरतस्त्रयः" इति।

तानेतान्मिलित्वा प्रशंसति—

एकंविश्शितः संपंदान्ते । एकंविश्शितिंवें देवलोकाः। द्वादंश मासाः पञ्चत्वंः। त्रयं इमे लोकाः। असावदिय एकविश्शः। एष सुंवर्गो लोकः। सुवर्गस्यं लोकस्य समष्टिये, इति।

स्पष्टोऽर्थः ।

यूपसंख्यास्तुतिपसङ्गेन पशुवाहुल्यं स्तौति-

शतं पृशवों भवन्ति (२)। शतायुः प्ररुषः शतेन्द्रियः । आयुंष्येवेन्द्रिये प्रतिंतिष्ठति ।

अत्र शतशब्दो बाहुल्यमुपलक्षयति ।

अत्रत्यायाः पशुसंख्यायाः श्रताद्प्यधिकत्वादत्र संख्याविशेषनियमं वारयति—

> सर्वे वा अश्वमेध्याप्रेति । अपंरिमिता अवन्ति । अपंरिमितस्यावंरुद्ध्ये, इति।

अश्वमेधयाजिनः सर्वेफलपाप्तिरपेक्षिता । तस्मादपरिमितस्य फलस्य प्राप्त्ये पश्चवोऽप्यपरिमिताः संख्याविशेषनियमरहिताः कर्तव्याः । अथ प्रश्नोत्तराभ्यां पश्नामवदानमदेशविशेषं विधत्ते—
ब्रह्मवादिनीं वदन्ति । कस्मीत्सत्याद । दक्षिणतोऽन्येषां पश्चनामंवद्यन्ति । उत्तरतोऽश्वस्येति ।
वारुणो वा अर्थः (३)। एषा वै वरुंगस्य
दिक् । स्वायांमेवास्यं दिश्यवंद्यति । यदितंरेषां
पश्चनामंवद्यति । शतदेवत्यं तेनावंरुन्धे, इति ।

अत्र ह्यन्तूपरगोमृगहवीं षि होपाधारस्याग्रेरुत्तरतः सादितानि । इतरपश्वां हवीं षि दक्षिणतः सादितानि । अतोऽवदानमपि तथैव क्रियते । तत्र
ब्रह्मवादिनः पृच्छिन्ति । इतरपश्नां दक्षिणस्यां दिश्यवदानम्, अश्वस्य तूत्तरस्यां दिश्यवदानमित्यत्र वैषम्ये किं कारणिमति प्रश्नः । तत्रोत्तरवादिन
एवमाहुः । अश्वो हि वारूणः 'प्रजापितर्वरुणायाश्वमनयत्' इति श्रुतेः ।
एषोत्तरा च दिग्वरुणस्य संवन्धिनी । सर्वानिष्टनिवारकत्वात् । अत एवानिष्ट्रशमनहेतुत्वमन्यत्र श्रूयते—'उदीचीनमुद्दासयित । एषा वै देवमनुष्याणाश्वान्ता दिक्' इति । अतस्तस्यामवदानेनाश्वस्य या स्वकीया दिक्तत्रैवावदानं
भवति । यचेतरेषां पश्ननां दक्षिणस्यामवदानं तेन बहुदेवत्यं यागफलं लभते ।
तस्माद्देषम्यमुचितमित्यभिप्रायः ।

उत्तरस्यां दिश्यश्वहिवषोऽवस्थापनं विधत्ते ---

चितंऽग्रावधिंवैतसे कटेऽश्वं चिनोति । अप्सुयोनिर्वा अश्वः । अप्सुजो वेतसः । स्व प्वैनं योनौ प्रतिष्ठापयति, इति ।

योऽयं चयनेन निष्पादितश्चित्योऽग्निः स्थूलरूपस्तस्मिन्नग्निनामके स्थलेऽ-ध्युपरि वेतसशास्त्राभिनिष्पादितं कटं प्रसार्य तस्मिन्कटे इतिरश्वाङ्गरूपं स्थाप-यत्। अप्सुयोनिरित्यादि स्पष्टम् ।

तूपरगोमृगहविषां सादने प्रकारं विधत्ते-

पुरस्तात्प्रत्यश्चं तूप्रं चिनोति । पश्चा-

त्प्राचीनं गोमृगम् (४)। प्राणापा-नावेवास्मिन्त्सम्यञ्चैां द्धाति, इंति।

यदिदमश्वसंबिन्ध दंविरवस्थापितं तस्य पूर्वस्यां दिशि तूपरस्य हिवः प्रत्यञ्जुखं सादयेत्। प्रतीच्यां दिशि गोमृगस्य हिवः प्राञ्जुखं सादयेत्। शृङ्गहिनः पशुस्तूपरः। शृङ्गवान्मनुष्यिद्दंसको धूर्तो बळीवदीं गोमृगः। यद्वा गोहिरिणयोः संयोगेनोत्पन्नः संकिणिजातिर्गोमृगः। तयोः पुरस्तात्पश्चाच सादने सित मध्येऽविश्यितस्याश्वस्य प्राणापानौ सम्यग्धारितौ भवतः।

आसादने विशेषमुक्तवा द्दोमविशेषं विधत्ते-

अश्वं तूप्रं गोंमुगमितिं सर्वेहुतं प्ताञ्जं-होति । एषां छोकानांमभिजिये, इति ।

अश्वादीनेतान्सर्वहुतो निरवशेषेण यथाँ द्यमाना भवन्ति तथा जुहुयात्। तदीयमंत्रमल्पमपि नावशेषयेत्।

तस्योपरि होमान्तरं विधत्ते—

आत्मनाऽभिजुंहोति । सात्मां-नमेवैनः सर्तनुं करोति, इति।

अश्वस्याऽऽत्मीयावयवमितपादकं स्तेगान्दः श्ट्राभ्यामिति मञ्जजातमत्राऽऽत्म-शब्देनोपलक्ष्यते । हुतमश्वमभिलक्ष्योपर्यात्मना स्तेगानिति मञ्जजातेन जुहु-यात । तथा सत्येनमश्वं जीवात्मसहितं शरीरसहितं करोति ।

प्तद्वेदनं प्रशंसति-

सात्माऽमु ि मंहाँके भवति । य एवं वेदं । अथो वसोरेव धारां तेनावं रुन्धे, इति ।

प्वंवेदिता स्वर्गछोके सात्मा शरीरी भवति । अपि च वसोर्धारां धनस्य परम्परां तेन होमेन छभते ।

१ क. हिनः स्था° । २ क. °णयोयोंगे°। ३ क. नि:शेषेण । ४ क. °था हुता एता भ° ।

तत ऊर्ध्वमाहुतिदृयं विधत्ते —

इखुवदीय स्वाहां बिछवदीय स्वाहे-त्याह । संवत्सरो वा इंखुवदेः । परिवत्सरी बिछवदेः । संवत्सरादेव परिवत्सरादायुरवं-रुन्धे । आयुरेवास्मिन्द्धाति । तस्मादश्वमे-धयाजी जरसा विस्नसाऽमुं छोकमेति(५), इति ॥

तेजसोऽवंरुद्ध्ये भवन्त्यश्चे। गोमृगमिं छुवर्दश्चत्वारि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

प्रभवादिपश्चके पथमोऽब्दः संवत्सरः । द्वितीयोऽब्दः परिवत्सरः । तदी-यहोमेनोभयस्मादण्यायुः प्रामोति । अत एवायमश्वमेधयाजी वाल्ये यौवने वा न म्रियते । किंतु जरसा युक्तः सैब्शनैहस्तपादादिविस्नंसनेन मृत्वा स्वर्गे प्रामोति । अत्रौपवसध्येऽहनि यूपाः कृत्स्ना वर्णिताः । यूपप्रसङ्गाद्बुद्धिस्थम-श्वावदानादिकमत्र प्रतिपादितम् । एतदीयानुष्टानं तु त्रिरात्रस्य पथ्यमेऽहनि द्रष्ट्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ॥ २० ॥

अथैकविंशोऽनुवाकः ।

विंशेऽनुवाके यूपानां स्थानादयो विहिताः । एकविंशे तु चेतव्याग्न्यादे-विंशेषोऽभिधीयते । तिममं विशेषं विधत्ते—

> एकवि शों ऽग्निभंवति । एकवि शः स्तोमंः । एकंवि श्लातिर्यूपांः, इति ।

एकविंशतिसंख्याकैः पुरुषैः संभितोऽप्रिश्चेतव्यः । तथा स्तोमेषु त्रिवृदादिषु

मध्य एकविंशतिस्तोमयुक्ते हविविंशेष उक्थ्यः कार्यः । यूर्पश्चिकविंशतिसं-ख्याकाः कर्तव्याः । एवं सिद्धान्तोऽभिहितः ।

अथ पूर्वपक्षत्वेनाग्न्यादीनां द्वादशत्वविधित्सया पूर्वोक्तमेकविंशत्वं दृष्टान्त-पुरःसरं दूषयति—

यथा वा अश्वां वर्षभा वा वृषाणः सःस्फुरेरन् । एवमेतत्स्तोमाः सःस्फुं-रन्ते । यदैकविश्ज्ञाः । ते यत्सं-मृच्छेरंन् । हन्येतांस्य यज्ञः, इति।

यथा लोके केचिहुदीन्ता ऋषभा अश्वा वा दृषाणः सेकुं समर्था औत्सु-क्यातिश्येन गां वडवां वा वोढुं संस्फुरेरत्नितश्येन संस्फुरेयुर्वल्गनं कुर्युरि-त्यर्थः । अनेनैव प्रकारेण ये पौढा एकविंशतिस्तोमा एते सहसा वर्तमानाः संस्फुरैन्ते त्वरां कुर्वन्ति । तथा त्वर्यमाणास्ते स्तोमा यदि समृच्छेरैन्स्खालिताः स्युस्तदानीमस्य यज्ञो हन्येत । स्तोमवदिशयूपयोरप्युपवात उन्नेयः ।

एवमेकविंशत्वपक्षं दूषित्वा पूर्वपक्षवादिनां मतमुपन्यस्यति—

हादश एवाभिः स्यादियांहुः । हादशः स्तोमंः (१) । एकांदश यूपांः , इति ।

द्वादशपुरुषपरिमित एवाग्निः कर्तव्यः । स्तोमोऽपि द्वादशसंख्यायुक्त एव कार्यः । यूपानां तु द्वादशसंख्यायाः काष्यभावादेकादश ते कर्तव्याः । तत्राग्नेद्वीदशपुरुषपरिमितत्वं प्रशंसति —

यद्द्वांद्शोंऽग्निर्भवंति । द्वादंश मासाः संव-त्सरः। संवत्सरेणैवास्मा अन्नमवंरुन्धे, इति ।

स्पष्टोऽर्थः । इयमेव प्रशंसा द्वादशस्तोमेऽपि योजनीया । यूपानामेकादशसंख्यां विभज्य प्रशंसति—

यदश यूपा भवंन्ति । दशांक्षरा विराट् ।

१ क. °पा अप्येक । २ क. सेचनसमर्थाः । ३ क. °रन्तस्त्वरां । ४ क. °च्छेरंस्त्वरिताः ।

अत्रं विराद् । विराजैवान्नाद्यमवं-रुन्धे । स एंकाद्शः । स्तनं एवास्यै सः (२) । दुह एवैनां तेनं , इति ।

तत्रैकादशयूपेषु दशयूपगतया संख्यया विराट्द्वाराऽन्नशाप्तिः। योऽयमव-शिष्ट एकादशो यूपः सोऽयमस्याः पूर्वोक्ताया धेनुरूपाया विराजः स्तन-स्थानीयः। तेन स्तनस्थानीयेनैनां विराजं दुह एवाभिमतफलं दोग्ध्येव। तस्मादिष्वस्तोमयोद्दीदशसंख्या यूपेष्वेकादशसंख्या च कर्तव्या। सोऽयं पक्षः सिद्धान्तिभिद्दीषतः।

तदेतद्दूषणं दर्शयति—

तदांहुः । यद्दांदुशोंऽग्निः स्यांद्द्वा-दुशः स्तोम एकांद्श यूपाः । यथा स्थूरिणा यायाद । तादकत्, इति ।

तत्र द्वादशयूपपक्षे केचिद्भिज्ञा दूषणमेवमाहुः । यद्यग्निस्तोमयोद्वीदशत्वं यूपेष्वेकादशृत्वं स्यात्तदानीं यथा लोके स्थूरिणा स्थूलभारयुक्तेन शैकटादिना सम एव देशे दृषो गन्तुं शक्तुयात्, न तु विषमे पर्वतारोहणादौ । तदलपसंख्यायुक्तत्वं ताहकस्यात् । स्वलपया द्वादशसंख्यया स्वलपा एव कतवो निर्वोद्धं शक्यन्ते । न तु महाक्रतवोऽश्वमेधादय इत्यर्थः ।

पूर्वपक्षं दूषियत्वा सिद्धान्तं निगमयति—

एकविश्श एवाग्निः स्यादियांहुः । एक-विश्शः स्तोमंः । एकंविश्शतिर्यूपाः । यथा प्रष्टिभियातिं । ताहमेव तद (३), इति ।

पृष्टिभिः शिरिस भारवाहिभिर्युक्तः पुरुषः समे देशे विषमेऽपि पर्वतारोह-णादौ गन्तुं शक्तयात् । तदेकविंशत्वं तादक्स्यात् । तया संख्यया स्वल्पा महान्तश्च क्रतवोऽनुष्टातुं शक्याः। यत्तु दान्तदृषभादिदृष्टान्तेन स्खलनमाशिङ्कतं तत्सावधानेषु पुरुषेषु न संभवतीत्यभिपायः। तदेतदेकविंशतित्वं दृषभस्य ककुदं दृष्टान्तीकृत्य प्रशंसति—

यो वा अश्वमेधे तिस्नः ककुओं वेदं । ककुद्ध राज्ञां भवति । एकविश्शोऽग्निभैवति । एकविश्शः स्तोमः। एकविश्शितिर्यूषाः। एता वा अश्वमेधे तिस्नः ककुभः। य एवं वेदं । ककुद्ध राज्ञां भवति , इति।

यथा वृषभस्य ककुदुन्नतावयव एवमश्वमेधस्य तिस्रः ककुभ उन्नतावयवाः । तद्भिन्नो यजमानो राज्ञां मध्ये ककुदिवोन्नतो भवति । कास्ताः ककुभ इति विवक्षायामेकविंश इत्यादिना ता उच्यन्ते ।

य एवं वेदेलादेः पुनहक्तिरूपसंहारार्था तां शिरोद्दशन्तेन प्रशंसति— यो वा अश्वमेधे त्रीणिं शीर्षाणि वेदं । शिरेां ह राज्ञां अविति । एकविश्शोंऽग्निभेविति । एकविश्शः स्तोमः । एकंविश्शतिर्धूपाः । एतानि वा अश्वमेधे त्रीणिं शीर्षाणिं । य एवं वेदं । शिरों ह राज्ञां भविति (४), इति ॥

द्वादशः स्तोमः स एव तच्छिरां ह राज्ञां भवति षट् चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याय एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

यथा पुरुषस्य शिर उन्नतोऽवयवस्तद्भद्यमेथस्य शिरःस्थानीयान्यग्न्या-दीनि । अन्यत्पूर्ववद्यारुयेयम् ।

इति श्रीमत्तायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥ अथ द्वाविशोऽनुवाकः।

एकविंश[ति]पुरुषपरिमिताग्न्याद्य एकविंशानुवाक उक्ताः। तत्रैकविंशस्तो-मयुक्तमुक्थ्यारुपं यद्वितीयमहस्तिस्मन्वहिष्पवमाने विशेषा द्वाविंशानुवाक उच्यन्ते। तत्र बहिष्पवमानसर्पणकालेऽश्वसाहित्यं विधत्ते—

> देवा वा अश्वमेधे पर्वमाने । सुवर्ग छोकं न प्राजानन् । तमश्वः प्राजानाद । यदंश्वमेधेऽश्वेन मेध्येनोदंश्वो बहिष्पवमानः सपिन्ति। सुवर्गस्यं छोकस्य प्रज्ञांत्ये। न वे मंनुष्यंः सुवर्ग छोकम-क्वंसा वेद। अश्वो वे सुंवर्ग छोकमञ्जंसा वेद, इति।

पुरा कदाचिदेवा अश्वमेधमनुतिष्ठन्तो वहिष्पवमानस्तोत्रे स्वर्गलोकं न ज्ञातवन्तः। अयमश्वः स्वर्गमाप्तिहेतुरिति तेषां ज्ञानं नाऽऽसीत्। अश्वस्तु प्राजा-पत्यत्वात्तं स्वर्गलोकं प्रज्ञातवान्। तस्माद्यागयोग्येनाश्वेन सहोदञ्जुखा ऋत्विजो बहिष्पवमानमुद्दिश्य सर्पेयुः। तच्च स्वर्गलोकप्रज्ञानाय भवति। मनुष्यः शास्त्रदृष्ट्या स्वर्ग लोकं जानन्नप्यञ्जसा न वेदादृष्टपूर्वत्वात्सम्यङ्न जानाति। अश्वस्तु प्रजापतिसामर्थ्याज्ञानाति। तस्माद्श्वेन सहैव सर्पेयुः।

तस्याश्वस्योद्वातृस्थाने वरणं विधत्ते—

यदुंद्रातोद्रायंत । यथा क्षेत्रज्ञोऽन्येनं पथा प्रति-पाद्येत । ताहकत (१) । उद्गातारंमप्रुद्ध्यं । अश्वमुद्रीथायं वणीते। यथां क्षेत्रज्ञोऽञ्जसा नयंति । एवमेवैनमश्वः सुवर्ग लोकमञ्जसा नयति, इति।

यदि तस्मिन्बहिष्पवमान औद्वात्रमुद्वाता कुर्यात्तदानीं यथा लोके कश्चिद्क्षे-त्रज्ञो मार्गज्ञानरहितोऽपेक्षितं मार्गे परित्यज्यान्येन मार्गेण पुरुषान्गमयेत्। तदु-द्वातुरज्ञानं तादृक्त्यात्। तस्मादुद्वातारं निराकृत्याश्वमेवौद्वात्रकर्मणे वृणीते। तथा सित यथा क्षेत्रज्ञः पुरुषोऽज्ञसा सम्यञ्चार्गेण नयत्येवमयमश्वः सम्य-क्स्वर्गे नयति। अन्वारम्भणं विधत्ते—

पुच्छं मुन्वारंभन्ते । सुवर्गस्यं लोकस्य समष्टचै, इति।

ये बहिष्पवमानाय सर्पनित ते सर्वे तस्याश्वस्य पुच्छमवल्रम्ब्य सर्पेयुः । तच स्वर्गपाप्त्ये भवति ।

अश्वकर्तृकमुद्रानं दर्शयति —

हिं कंरोति । सामैवाकः । हिं कंरोति । उद्गीय एवास्य सः ( २ ), इति ।

अश्वस्य पुरस्ताद्रडवानामवस्थापनं विधास्यते । तथा सति वडवादर्शनेनाः यमश्व औत्सुक्याद्यदि हिं कुर्यात्तदानीं सोऽश्वः सामैव करोति । हिं कारस्य सामोपक्रमरूपत्वात् । न केवल्रमुपक्रममात्रं किंतूद्वात्रा गातव्यो योऽयमुः द्वीथस्तत्स्थानीयोऽप्ययं हिंकार इति दर्शयितुं पुनरपि हिं करोतीत्युक्तम् ।

तदेतद्विधत्ते-

वर्डवा उपंरुन्धन्ति । मिथुन्त्वाय प्रजात्ये । अथो यथोपगातारं उपगायंन्ति । ताद्दगेव तद्द, इति ।

वडवा अश्वस्त्रिय आनीयाश्वस्य पुरस्तादवस्थापनीयाः । तच्च स्त्रीपुरुष-रूपिभ्युनभावाय प्रजोत्पत्तये च संपद्यते । किंचाश्वस्य हिंकारं श्रुत्वा यदि वडवाः प्रत्यभि हिं कुर्युस्तदानीमेतदुपगानसमं भवति ।

विधत्ते-

उदंगासीदश्वी मेध्य इत्याह । प्राजापत्यी वा अर्थः । प्रजापंतिरुद्रीथः । उद्गीथमेवावंरुन्धे । अथां ऋक्सामयोरेव प्रतितिष्ठति , इति ।

हिंकारानन्तरमध्वर्धुरेवं ब्र्यात्, यागयोग्योऽयमश्व उद्गानमकरोदिति । अश्वस्य प्राजापत्यत्वादुद्गीथस्यापि प्रशस्तत्वेन प्रजापतिरूपत्वात्तदीयहिंकार उद्गातवचनेनोद्गीयमेव प्रामोति । किंचायमृक्तामयोः प्रतिष्ठितो भवति ।

पक्रतौ बहिषा स्तोत्रस्योपाकरणम् । अत्र वहिंस्थाने हिरण्यं विधते— हिरंण्येनोपाकरोति । ज्योतिर्वे हिरंण्यम् । ज्योतिरेव मुंखतो दंघाति । यर्जमाने च प्रजासुं च । अथो हिरंण्यज्योतिरेव यर्जमानः सुवृगे छोकमेति ( ३ ), इति ॥

तत्स उपाकंरोति चत्वारिं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

हिरण्यस्य ज्योतीरूपत्वाचेनोपाकरणे सति यजमाने तदीयप्रजासु च मुखतः पुरस्ताज्ज्योतिरेव संपादयति । किंचायं यजमानो हिरण्यज्योतिर्युक्तः स्वर्ग प्राम्नोति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके द्वाविशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

### अथ त्रयोविंशोऽनुवाकः।

एकविंशोक्थ्यरूपे द्वितीयेऽहि वहिष्पवमानेऽश्वस्योद्वातृत्वं द्वाविंशानुवा-केऽभिहितम् । तच सूत्रकारेणैवं संगृहीतम्—"अश्वमन्वारभ्य बहिष्पवमानं सर्पन्त्यिप्रभूर्थेत्युद्वातारमपरुष्याश्वमुद्वीथाय द्वणीते तस्मै वडवा उपरुन्धन्ति ता यदिभि हिं करोति स उद्वीथो यत्प्रत्यभि हिं कुर्वन्ति स उपगीथ उदगासी-दश्वो मेध्यो यित्रयः" इत्यादि । अथाश्वे पर्यग्न्यानां पश्नां नियोजनं त्रयोिं विंशानुवाकेऽभिधीयते । तदेतद्विधत्ते—

प्ररुषो वे यज्ञः । यज्ञः प्रजापंतिः । यद्श्वं प्रश्नु-त्रियुञ्जन्ति । यज्ञादेव तद्यज्ञं प्रयुंङ्के, इति ।

यागकर्तुः पुरुषस्य सर्वव्यापाराधारत्वाद्यज्ञरूपत्वम् । यज्ञस्य प्रजापतिसः-ष्टत्वात्प्रजापतिरेव । अश्वश्च प्रजापतिदेवताकः । तस्मात्तादृशेऽश्वे यूपस्थानीये तद्वयवसंबन्धित्वेन ये पशवः पर्यग्न्यास्तान्सर्वोस्तस्मिन्नेव नियुर्ज्जीत । तथा सत्यश्वरूपाद्यज्ञादेवेतरपशुरूपं यज्ञं प्रयुक्के ।

मथमं तावदृश्वादित्रयस्य नियोजनं विधत्ते—

अश्वं तूप्रं गों मृगम् । तानं ग्रिष्ठ आर्छ-भते । सेना मुखमेव तत्स १ १ यंति । तस्मां द्राज मुखं भी दमं भावंकम्, इति ।

अग्निष्ठाख्यः प्रधानभूतो यो यूपस्तिसमझश्वतूपरगोमृगाणामाल्रम्भनोपल्ल-क्षितं नियोजनं कुर्यात् । तथा सित मुख्यपश्चिनयोजनेन तेन राज्ञः सेनामुखं संद्रयति तीक्ष्णी करोति सेनायां पुरोगामिनः पुरुषाञ्शूरान्करोति । यस्मात्से-नामुखस्य तीक्ष्णत्वं तस्माल्लोके राजमुखं भीष्मं भावुकं भयानकं भिवतुं योग्यं भवति । प्रायेण हि राजानः प्रजा भीषयितुं सभायामुग्रमुखा दृश्यन्ते ।

मुख्यपशूनां नियोजनं विधायाश्वाङ्गसंबन्धिषु पशुष्वाद्यस्य नियोजनं विधत्ते—

> ञाग्नेयं कृष्णग्रीवं पुरस्तां छुछाटे । पूर्वा-ग्निमेव तं कुंरुते (१) । तस्मां-त्पूर्वाभिं पुरस्तां तस्थापयन्ति, इति ।

ग्रीवायां कृष्णवर्णो यस्याजस्य सोऽयमजः कृष्णग्रीवः । स चाग्निदेवताक-स्ताहश्मजमग्निष्ठे नियुक्तस्याश्वस्य छछाटे नियुद्धीत बभ्नीयात् । यदि छछाटे बन्धनमयोग्यं तर्हि तथा भावयेत् । तेन भावितेन छछाटबन्धनेन तमाग्नेयं पशुं पूर्वाग्निमेवाऽऽहवनीयरूपमेव कुरुते । यस्मादाहवनीयस्थानीयस्याऽऽग्ने-यस्य पशोर्छछाटरूपे पूर्वभागे बन्धनं तस्मात्पूर्वाग्निमाहवनीयं पूर्वदेशे स्थापयन्ति ।

द्वितीयस्य पशोर्नियोजनं विधत्ते-

पोष्णमन्वञ्चम् । अत्रं वै पूषा । तस्मीत्पूर्वाग्नावांहार्यमाहंरन्ति, इति । योऽयमाग्नेयः पशुक्रिलाटे नियुक्तस्तमनु पश्चादश्चति गच्छतीत्यन्वैक्तमन्वश्चं पूषदेवताकं नियुक्जिताऽऽग्नेयस्य पश्चाद्धागे बश्लीयादित्यर्थः । योऽयं पूषदेवः सोऽयं पृष्ठिहेतुत्वादश्वरूपः । यस्मात्तथाविधदेवताकः पौष्णः पशुः पूर्वभागे नियुक्तस्तस्माद्यागेष्वाहार्यमानेतव्यं सर्वं पूर्वाग्नावाहवनीय आहरान्ति ।

तृतीयपशोर्नियोजनं विधत्ते—

ऐन्द्रापौष्णमुपिरेष्टाव । ऐन्द्रो वै राज-न्योऽत्रं पूषा । अत्राद्येनैवैनंमुअयतः परि-यह्याति। तस्माद्राजन्योऽत्रादो आवुंकः, इति।

अश्वस्योपरिष्टाद्रध्वभागे पशुमैन्द्रापौष्णं नियुक्तीत । योऽयं यजमानो राजन्यः सोऽयमिन्द्रदेवताकः । पूषा चान्नात्मक इत्युक्तम् । एवं च सति पूर्वत्रापि पूषदेवताकस्य पशोरुक्तत्वादत्रापि पूषदेवताकस्योच्यमानत्वादेनं राजानमुभयतोऽन्नाद्येन युक्तं करोति। यस्मादुभयतोऽन्नाद्य उक्तस्तस्माद्राजन्यः सर्वत्रान्नादो भवितुं शक्यः ।

चतुर्थपश्चमपश्वोर्नियोजनं विधत्ते—

आग्नेयौ कृष्णग्रीवौ बाहुवोः । बाहुवोरेव वींयें धत्ते (२)।तस्मांद्राज्नयों बाहुब्छी आवुंकः, इति।

प्रीवायां कृष्णवर्णेन लाञ्छिताविप्रदेवताकावजावश्वस्य वाहोर्नियुङ्जीत । तेन राजबाहोर्वीर्यं स्थापितं भवति । यस्मादेवं तस्माद्राजन्यः खड्गधनुरा-दिधारणेन बाहुबलयुक्तो भवितुं समर्थः ।

षष्टसप्तमयोः पश्वोर्नियोजनं विधत्ते-

त्वाष्ट्री छोमशसक्यों सस्थ्योः । सक्थ्योरेव वीर्ये धत्ते । तस्माद्राजन्यं ऊरुबळी भावुंकः, इति।

छोमयुक्ते सिक्थनी ययोस्तौ छोमशसक्थ्यौ । तादशौ त्वष्टदेवताकौ पश् अश्वस्योवोर्नियुज्जीत तथा सत्यूर्वोरेव वीर्य धृतं भवति । तस्माद्राजन्योऽ-श्वारोहणादावृक्ष्वछयुक्तो भवति । अष्टमनवमयोः पश्वोनियोजनं विधत्ते —

शितिपृष्टी बांर्हस्पत्यी पृष्ठे । ब्रह्मवर्चसमेवोप-रिष्टाद्वते । अथां कवचं प्वते अभितः पर्धू-हते । तस्माद्राज्न्यः संनद्धी वीर्थं करोति, इति ।

उपरिभागे श्वेतवर्णो ययोस्तौ शितिपृष्ठौ तौ च वृहस्पतिदेवताकावश्वस्य पृष्ठे पार्श्वभागे नियुज्जीत । उपरिभागे श्वेतवर्णसद्भावादयं यजमान इत ऊर्ध्वभाविनि काले ब्रह्मवर्चसमेव धारयति । अपि चाश्वस्य पुरस्तात्पश्चाच पशुनियोजनेन राज्ञोऽभितः कवचे एव प्रतिष्ठापिते भवतः । यस्मात्कवचस्थानी-यमिदं तस्मात्कवचादिभिः संनद्धो राजा युद्धे शौर्य करोति ।

दशमस्य पशोर्नियोजनं विधत्ते—

धात्रे प्रंषोद्रमधस्तांत् । प्रतिष्ठा-मेवैतां कुंरुते । अथों इयं वै धाता । अस्यामेव प्रतितिष्ठति, इति ।

पृषोदरं श्वेतिबन्दुचिह्नोदरं धातृदेवताकं पशुमश्वस्याधोभागे नियुङ्जीत । एतामधोभागनियोजनरूपामश्वस्य प्रतिष्ठां स्थैर्यमेव संपादयति । अपि च धाता पृथिवीरूपः । ततः पृथिव्यामेवासौ प्रतितिष्ठति ।

एकादशस्य पशोनियोजनं विधत्ते-

सौर्य बलक्षं प्रच्छे । उत्सेधमेव तं कुरुते । तस्मांदुत्सेधं मये प्रजा अभिसःश्रंयन्ति (३), इति॥

कुरुते धत्ते कुरुते पर्श्व च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमाध्याये त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

बलक्षः श्वेताजस्तादशं सूर्यदेवताकं पशुं पुच्छे नियुक्तीत । उन्नतदेशवर्ति-

सूर्यदेवताकत्वेन तमश्वमुत्सेधमुन्नतदेशवर्तिनं करोति । यस्मादेवं तस्माछो-केऽपि कस्मिश्रिद्धये पाप्ते कंचिद्वत्सेधमुन्नतपर्वतादिप्रदेशं प्रजार्वे आश्रयन्ति ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डेऽष्टमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३॥

सांग्रहण्या चतुंष्ट्रयो यो वै यः पितुश्चत्वारो यथां निक्तं मुजापंतये त्वा यथा मोक्षितं विभूरांह मुजापंतिरकामयताश्वमेधेनं मुजापंतिर्ने किंचन सांवि-त्रमा ब्रह्मन्मुजापंतिर्देवेभ्यः मुजापंती रक्षांशसि मुजापंतिमीप्सिति विभूरंश्वना-मान्यम्भाश्रस्येकयूपो राज्जुंदालमेकविश्शो देवाः पुरुषस्त्रयोविश्शतिः ॥

सांग्रहण्या तस्मांदश्वमेधयाजी यत्परिमिता यद्यंज्ञमुखे यो दीक्षां देवा-नेव तैस्त्रयं इमे लोकाः सितायं प्राणापानावेवास्मिस्तस्मांद्राजन्यं एकंनवितः ॥

हरिं: ॐम्॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयत्राह्मणे तृतीयाष्टकेऽष्टमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ८॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्द निवारयन्। पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः॥ १॥

इति श्रीमद्वीरवुक्कणसाम्राज्यधुरंधरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मण-भाष्येऽष्टमः प्रपाटकः समाप्तः ॥ ८ ॥

#### अथ नवमप्रपाठकस्याऽऽरम्भः।

तत्र प्रथमोऽनुवाकः ।

यस्य निःश्वासितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥
त्रिरात्रस्याश्वमेधस्य यददः प्रथमं भवेत्।
प्रपाटकेऽष्टमे तद्धि साकल्येन प्रपश्चितम् ॥ २ ॥
नवमेऽहर्द्वयं तत्र मध्यमेऽहन्युपाकृते।
अश्वेऽथ रोहितादीनामालम्भाद्यभिधीयते॥ ३ ॥
तत्र प्रथमेऽनुवाकेऽष्टादिशनामालम्भोऽभिधीयते। तदेतिद्विधत्ते—

हरिः ॐम्।

प्रजापंतिरश्वमेधमंस्रजत । सेांऽस्मात्सृष्टोऽपांका-मत् । तमंष्टादृशिभिरनुप्रायंङ्क । तमांप्रोत । तमा-प्त्वाऽष्टांदृशिभिरवांरुच्य । यदंष्टादृशिनं आलु-भ्यन्तं । यज्ञमेव तैराप्त्वा यजमानोऽवंरुच्ये, इति ।

प्रजापितना सृष्टोऽश्वमेधयागाभिमानी देवः केनापि निमित्तेनास्मात्प्रजापतेरपाक्रामद्पागच्छत् । तदा तमश्वमेधमनुलक्ष्याष्टादिशिभरष्टादशसंख्यायुक्तैः
'रोहितो धूम्ररोहितः' इत्यादिभिराम्नातैः पश्चभिः प्रायुक्त । एकैकस्मिन्ननुवाकेऽष्टादशसंख्याका ये पश्चव आम्नातास्तेऽष्टादिश्चनः । तेषामग्नौ प्रक्षेपलक्षणं
प्रयोगं कृतवान् । तेन प्रयोगेण तमश्वमेधं प्राप्य तैरेव पश्चभिः स्वाधीनं कृतवान् । तस्मादष्टादिश्चनो रोहितो धूम्ररोहित इत्यादिभिरनुवाकैरुक्ताः प्रत्यनुः
वाक्षमष्टादश्चसंख्यां मिलित्वाऽशीत्यधिकशतसंख्याकाः पश्चव आलब्धव्याः ।
तैः पश्चभिर्यन्नं प्राप्य स्वाधीनं करोति ।

पशुगतामष्टादशसंख्यां प्रशंसति—

संवत्सरस्य वा एषा प्रंतिमा । यदंष्टादृशिनंः । द्वादंश मासाः पञ्चर्तवंः (१) । संवत्सरोंऽ- ष्टादृशः । यदंष्टादृशिनं आलुभ्यन्ते । संवत्स-रमेव तैराप्तवा यजंगानोऽवंरुन्वे , इति ।

य एते संख्ययाऽष्टादिशनः पश्चनस्त एते संवत्सरस्य प्रतिमा । संवत्सरमा-सर्तुद्वारा संवत्सरेऽप्यष्टादश्चसंख्या विद्यते । अतः संख्यासाम्यात्तैः पश्चिभिः संवत्सरं प्राप्य स्वाधीनं करोति ।

तेषामुपाकरणाय यूपविशेषं विधत्ते—

प्रपा॰९अनु॰१]

अग्निष्ठेंऽन्यान्पुश्चनुंपाक्रोति । इतंरेषु यूपेष्वष्टादुशिनोऽजांमित्वाय , इति।

अष्टादशव्यतिरिक्ता येऽन्ये पशव आदिष्टदेशरहितास्तान्सर्वानिष्ठिष्ठे बद्ध्वो-पाकुर्यात् । अत एव सूत्रकारेणोक्तम्—'' अश्वतूपरगोमृगानिष्ठष्ठ उपाकरोति येषां चानादिष्ठो देशः '' इति । अष्टादिश्वनस्तु पश्चनिष्ठिष्ठव्यतिरिक्तेषु यूपे-षूपाकुर्यात् । एवं सित सर्वेषां पश्चनामेकविधत्वाभावादालस्यं न भवति ।

इतरयूपेष्वष्टादशिनामुपाकरणे विभज्य संख्यां विधत्ते—

नवं नवाऽऽलंभ्यन्ते सवीर्यत्वायं, इति।

एकैकस्मिन्यूपे नव नव पश्चो वद्ध्वोपाकर्तव्याः । रोहितो धूम्र इत्यादिषु दशस्वनुवाकेष्वाम्नातानां पत्यनुवाकमष्टादशानां पश्चां विभज्य द्वयोर्यूपयोर्बन्थने सित विंशतिसंख्याकेषु यूपेषु सर्वे पश्चो वध्यन्ते । तथा सित यजमानः सवीर्यो भवति ।

अथ यूपान्तरालेषु धारिता आरण्या ये पश्चवस्तेषां पश्चनां समाप्तिपर्यन्तं प्रयोगं निन्दामुखेन निषेधति—

यदांरण्यैः सर्ध्स्थापयेत् । व्यवंस्थेतां पितापुत्रौ । व्यथ्वांनः क्रामेयुः । विदूरं ग्रामंयोग्रीमान्तौ स्यांताम् (२)। ऋक्षीकाः प्रस्पव्यान्नाः पंरिमोषिणं आव्याधिनीस्तस्करा अरंण्येष्वाजांयेरन् , इति । "इन्द्राय राज्ञे सूकरः" इत्याद्यनुवाकेष्रका आरण्याः पश्चो यूपान्तरालेषु धारियत्वोपाकृताः । तैः पशुभिर्यद्यन्यपशुवत्पाशुकं प्रयोगं समापयेत्तदानीमेते दोषाः प्रसज्येरन् । तदेवोदाहियन्ते — पितापुत्रौ परस्परं व्यवस्थेतां विरुद्धाः ध्यवसायौ कल्रहकारिणौ भवेताम् । अध्वानश्च विक्रामेयुः । अध्वश्चद्देन मार्गे गच्छन्तो जना उपलक्ष्यन्ते । ते च परस्परं विरुद्धं कामेयुः परस्परवाधकाः स्युः । आरण्यपश्चनां तथाविधत्वात् । किंच ग्रामान्तौ ग्रामयोः सीमानौ तयोग्रीमयोर्विद्दं यथा भवति तथा स्याताम् । ग्रामसीम्नोरत्यन्तदूरत्वे सित मार्गमध्ये भयकारणं महारण्यमुत्पद्यत इत्यभिन्नायः । तथा सत्यारण्येषु ऋक्षीकाद्यः सर्वत उत्पद्येरन् । ऋक्षीका मञ्जूकमभृतयो हिंसका मृगाः । व्याघा इवातिकृराः पुरुषव्याघाः । मार्गचौराः परिमोषिणः । चोरमभूणां सेना आव्याधिन्यः । मायावित्वेनापहर्तारस्तस्कराः ।

एतेष्वारण्यपशुष्वाक्षेपवादिनां पूर्वपक्षिणां मतमुपन्यस्यति-

तदांहुः । अपंशवो वा एते । यदारण्याः । यदांरण्येः संश्र्म्थापयंत् । क्षिप्रे यजंमानमंरण्यं मृतः हरेयुः । अरंण्यायतना द्यांरण्याः पृशव हितं । यत्पशून्नाऽऽलभेत । अनंवरुद्धा अस्य पृशवंः स्युः । यत्पर्यंभिकृतानुतस्रजेत् । (३) । यज्ञवैश्वासं कुर्यात् , इति ।

तत्रैष्वारण्यपशुष्वाक्षेपवादिन एवमाहुः। य एत आरण्यास्ते कर्मयोग्याः पश्चां न भवन्ति। पश्चकार्याभावात्। तथा हि किमेते पश्चवः समाप्तिपर्यन्त-मनुष्ठेयाः किंवा तेषार्याल्लम्भ एव मा भूत्। अथ वा प्रारब्धानां तेषां पर्य-प्रिकरणाद्ध्वमुत्सर्ग इति विचारणीयम्। तत्र समाप्तिपर्यन्तं प्रयोगे क्षिप्रे स्वल्प एव काले मृतं यजमानं दाहार्थमरण्ये पुत्रादयो हरेयुः। आरण्यपश्चवध-स्याल्पायुष्ट्वहेतुत्वात्। यस्मादारण्यानां पश्चनामारण्यमेवाऽऽयतनम्। अतो यज-मानस्यापि तत्रैवाऽऽयतनं भवति। नापि द्वितीयः पक्षो युक्तः। आरण्यानामाल-म्याभावे यजमानेन पश्चो न प्राप्येरन्। पर्यप्रिकरणाद्ध्वमुत्सर्गे तु पश्चमयोग्यसमाप्त्यभावाद्यन्नविद्यातं कुर्यात्।

अत्र समाधानवादिनां मतं दर्शयति—

यत्पश्चनाळभंते । तेनैव पश्चनवंरुन्धे । यत्प-यीमकतानुत्स्जययंज्ञवैशसाय । अवंरुद्धा अस्य प्रावो भवंन्ति । न यंज्ञवैशसं भवति । न यजंमानुमरंण्यं मृतः हंरन्ति , इति ।

आरण्यान्पश्नालब्धुमुपाकरणं करोति तेनाऽऽलम्भदोषाभावात्पश्चमाप्ति-भवति । उपाकृतेषु पर्यमिकरणस्यानुष्ठितत्वान्न यज्ञवैश्वसं संपद्यते । तदेतदोष-द्वयराहित्यमुपसंहर्तु पुनरप्यवरुद्धा इत्यादिकमुच्यते । यत्तु यजमानस्य भीघ्रम-रणमुक्तं तद्दि न भविष्यति । आरण्यपश्चनां वधाभावादित्यभिषेत्याऽऽह— न यजमानमरण्यं मृतक्ष हरन्तीति ।

अप्रिष्टयूपव्यतिरिक्तेषु यूपेषु नियुक्तानां रोहितो धूम्ररोहित इत्यनुवाको-क्तानामष्टादिश्वनां प्राम्यपशूनां समाप्तिपर्यन्तं प्रयोगं विधत्ते—

ग्राम्यैः सश्स्थांपयति । एते वै पशवः क्षेमो नामं । सं पिंतापुत्राववंस्यतः । समध्वांनः क्रामन्ति । समन्तिकं ग्रामयोग्रीमान्तौ अंवतः । नक्षींकाः प्रस्वव्यात्राः पंरिमोषिणं आव्या-धिनीस्तस्करा अरंण्येष्वाजांयन्ते (४), इति ॥

ऋतर्वः स्थातामुत्मृजेत्स्यंतस्त्रीणि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

रोहितादिभिर्ग्राम्यैः पशुभिः प्रयोगं समापयेत् । एते ग्राम्याः पश्चवः क्षेम इत्येतन्नामाईन्ति । तैः प्रजोपकारदर्शनात् । तस्मादारण्यपश्चसंस्थापने पितृपुत्र-विरोधादयो ये दोषाः पूर्वमुपन्यस्तास्तेऽत्र न भवन्ति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ १५६

अथ द्वितीयोऽनुवाकः।

पथमेऽनुवाके रोहितादीनां ग्राम्यपशूनां सूकरादीनामारण्यपशूनां च प्रयोग् गोऽभिहितः । द्वितीयेऽनुवाके चातुर्मास्यपशूनां प्रयोग उच्यते । तन्नाऽऽदौ तावत्पूर्वोक्तानां ग्राम्याणामारण्यानां च पशूनां प्रशंसा क्रियते—

> प्रजापंतिरकामयतोभो छोकाववं रुन्धीयेति । स प्तानुभयान्पशूनंपश्यतः । ग्राम्याःश्चांऽऽर-ण्याःश्चं।तानाछंभत।तैवैं स उभी छोकाववां-रुन्ध । ग्राम्येरेव पशुभिरिमं छोकमवां रुन्ध । आरण्येरसुम् । यद्वाम्यान्पशूनाछभते । इसमेव तैर्छोकमवं रुन्धे।यदां रुण्यान् (१)। असुं तैः, इति ।

लोकद्वयमाप्तिं कामयमानः प्रजापतिर्यथा द्विविधैः पशुभिः प्राप्तवान् । एव-मन्योऽपि प्रामोति ।

अथ चातुर्मास्यपशून्विधत्ते—

अनंवरुद्धो वा एतस्य संवत्सर इत्यांहुः। य इत इंतश्चातुर्मास्यानिं संवत्सरं प्रयुक्क इति । एतावान्वे संवत्सरः । यज्ञां-तुर्मास्यानिं । यद्देते चातुर्मास्याः पशवं आल्भ्यन्ते । प्रत्यक्षंमेव तैः संवत्सरं यजमानोऽवंरुन्धे , इति।

यो यजमानः संवत्सरादितश्चातुर्मास्यानि स्थापयित्वा संवत्सरं प्रयुक्ते संव-त्सरमध्येऽस्मिन्नश्वमेधकर्मणि चातुर्मास्यपज्ञ्न्प्रवेदय तान्यत्र कापि संवत्सराद्ध-दिरेवावस्थाप्य संवत्सरसाध्यमिद्मश्वमेधाख्यं कर्मानुतिष्ठति । एतस्य यजमा-नस्य पञ्चवोऽनवरुद्धा अप्राप्ता इत्येवमभिक्का आहुः । तत्रेयमुपपत्तिः । चातु- प्रांस्यानि, इति यदस्त्येतावानेव संवत्सरः । न हि चातुर्पास्यानुष्ठानपरिमितात्काळादन्यः संवत्सरो नामास्ति । तस्मादेते चातुर्पास्याः पश्चव आलब्धव्याः ।
चातुर्पास्येषु हि चत्वारि पर्वाणि विद्यन्ते वैश्वदेववरुणप्रघाससाकमेधशुनासिरीयाख्यानि(णि)। तत्संबन्धिनश्च पश्चवः सूत्रकारेणोदाहृताः—"कृष्णप्रीवा
आग्नेयाः, बश्चवः सौम्याः, उपध्वस्ताः सावित्राः, सारस्वत्यो वत्सत्रीः,
पौष्णाः श्यामाः, पृश्चयो मारुताः, बहुक्ष्पा वैश्वदेवाः, वशा द्यावापृथिव्याः,
इति । कृष्णग्रीवा इत्यादयस्त एते वैश्वदेवपर्वविषयाः पश्चवः । वैश्वदेवे हि
पर्वण्याग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति सौम्यं चरुमित्यादीनि यद्देवताकानि हर्वाध्यान्नातानि तद्देवताका एव कृष्णग्रीवाद्याः पश्चवः शाखान्तरोक्ताः सूत्रकारेणोदाहृताः । एवमितरपर्वसंबन्धिनोऽपि पश्चवः सूत्रे द्रष्टव्याः । एकैकस्य
देवस्य त्रयः पश्चव इत्यभिषेत्य कृष्णग्रीवा इत्यादिबहुवचननिर्देशः ।
तैश्चातुर्पास्यपशुभिरेकस्मिनेव दिनेऽनुष्टितरपि संवत्सरं प्रत्यक्षमेव संपूर्णमेव
यज्मानः प्राग्नोति ।

चातुर्भास्यपशृन्विधायैकादशिनान्पशून्विधत्ते —

वि वा एष प्रजयां प्रशुभिर्ऋध्यते। यः संवत्सरं प्रयुक्के । संवत्सरः स्वार्गी छोकः
(२)। सुवर्ग तु छोकं नापराघ्नोति।
प्रजा वै पशव एकादृशिनीं। यदेत ऐकादशिनाः पश्वं आळभ्यन्ते। साक्षादेव
प्रजां पश्चन्यजंमानोऽवंहन्धे, इति।

यो यजमानश्चातुर्मास्यपशुभिः संवत्सरमनुतिष्ठत्येष यजमानः प्रजया पशुभिन्धृध्यते वियुक्त एव भवति । अनुष्ठाने प्रदृत्तस्य प्रजाद्यर्थप्रयत्नाभावात् ।
स्वर्गलोकस्तु संवत्सरात्मक इति कृत्वा तं लोकं नापराध्नोति । अपराधस्तु
तल्लोकप्राप्त्यभावः सोऽस्य न भवति । तिर्हं प्रजापशुप्राप्तेः क उपाय इति
स उच्यते । येयं पश्चेकादिशिनी सा प्रजापशुस्वक्षपैव । तस्मादैकादिशनाः
पश्चव आलब्धव्याः । ते च द्विप्रकाराः प्राकृता आश्वमेधिकाश्च । 'आग्नेयः
कृष्णग्रीवः । सारस्वती मेषी' इत्याद्यनुवाकेनोक्ताः प्राकृताः । 'अग्नयेऽनीकवते रोहितािञ्जरनद्वान्' इत्याद्यनुवाकेनोक्ताः आश्वमेधिकाः । अत एव

सूत्रकार आह—' द्वयानैकादिश्वनानालभन्ते प्राकृतानाश्वमेधिकांश्च ' इति । एतेषामाळम्भनेन साक्षादेव कालविलम्बमन्तरेणैव प्रजां पश्चन्यजमानः प्रामोति ।

ऐकादशिनान्पशून्विधाय दिवानः पशून्विधत्ते—

प्रजापितिर्विराजंमस्जत । सा सृष्टाऽश्वं-मेधं प्राविंशत । तां दृशिभिरनु प्रायुं-इक्त । तामाप्रोद । तामाप्त्वा दृशि-भिरवांरुन्थ । यह्दिशनं आल्ध्रभ्यन्तं (३)। विराजंमेव तराप्त्वा यजंमानोऽवंरुन्धे, इति।

पुरा प्रजापतिर्विराजमनं सृष्टवान् । अनं वै विराहिति हि श्रुत्यन्तरम्। सा च सृष्टा विराद् प्रजापतेरपेता सती स्वात्मनो गोपनायाश्वमेधं प्राविशत् । तदा प्रजापतिस्तां विराजमनुलक्ष्य दिशानामकः पशुभिरनुष्टानं कृतवान् । ततस्तां विराजं प्राप्य तैरेव दिशिभिस्तां स्वाधीनां कृतवान् । तस्मादिशनः पश्चव आळब्धव्याः । 'इन्द्राय राज्ञे सूकरः' इत्यादिष्वनुवाकेषूक्ता आरण्याः पश्चव एकैकस्मिन्ननुवाके दशसंख्याविशिष्टत्वेन दिश्चन इत्युच्यन्ते । तैर्द्शिभिरन्नं प्राप्य स्वाधीनं करोति ।

पशुवर्गसंख्यां विधत्ते—

एकांदश द्शत आर्छभ्यन्ते । एकांदशाक्षरा त्रिष्ट्रप् । त्रेष्टंभाः प्शवंः प्रश्चनेवावंरुन्धे , इति ।

दशानां पश्चनां वर्गो दशच्छब्देनोच्यते । तादृशा वर्गा एकादृश्चसं-ख्याकाः। 'इन्द्राय राज्ञे सूकरः' इत्यारभ्य सुपर्णः पर्जन्य इत्यन्तेष्वेकादृशस्व-तुवाकेष्वाम्नातत्वात् । अतो वर्गनिष्ठेकादृशसंख्यया त्रिष्टुष्छन्दोद्वारा पशुः प्राप्तिर्भवति । यद्यप्याद्यानुवाक एकादृश पश्चव आम्नाताः । तथाऽप्यन्येष्वनु-वाकेषु दशानामेवाऽऽम्नातत्वाद्वहनुरोधेन दश्चत इत्युक्तम् । प्रपा•९अन्०३]

एतेषु सर्वेषु पशुदेवताभेदं जातिभेदं वर्णादिरूपभेदं च क्रमेण मशंसति-वैश्वदेवो वा अर्थः । नानादेवत्याः पश्चवी अवन्ति । अर्थस्य सर्वत्वायं । नानांरूपा भवन्ति । तस्मानानां रूपाः पशवंः । बहुरूपा अवन्ति । तस्मांद्वहुरूपाः पशवः समृंद्वचै (४), शता

आरण्याँ होको दिशनं आलम्यन्ते नानां रूपाः पश्चवो द्वे चे ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

विश्वे सर्वेऽपि देवा यस्याश्वस्य देवताः सोऽयं वैश्वदेवः । तच सर्वदेवता-त्यकप्रजापतिकपत्वादुपपन्नम् । अतोऽश्वस्य सर्वपश्वात्मकत्वात्पश्चवो नानादे-षसाः कार्याः । यद्देवत्योऽन्यः पशुरश्वस्यापि तद्देवत्यत्वात्तत्पश्वात्मकत्वमुपप-श्रम्। 'इन्द्राय राज्ञे सृकरो वरुणाय राज्ञे कृष्णः' इत्यादौ वराहहरिणादि-जातिभेदश्रवणास्नानारूपत्वम् । अत एवाद्यापि नानाजातिभेदभिन्नाः पञ्चवो दृश्यन्ते । 'रोहितो धूम्ररोहितः' इत्यादौ वर्णभेदश्रवणाद्वहुक्षपत्वम् । अत प्र कोकेऽपि वर्णभेद्भिनाः पश्चो दृश्यन्ते ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविर्चिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

**थथ** तृतीयोऽनुवाकः ।

द्वितीये चातुर्मास्यादिपश्रवोऽभिहिताः । तृतीये रोहितादीनां पश्नां वपा-होमसाहित्यमभिधीयते । तत्राऽऽदौ ग्राम्यारण्यपश्नवहुधा प्रशंसति—

असमै वै लोकायं ग्राम्याः पशव आलंभ्यन्ते। अमुष्मां आरण्याः । यद्वाम्यान्पश्चनाळभंते । इममेव तैलेकिमवंरुच्ये । यदारण्यान् । अमुं तैः । उभयान्पश्चनार्छभते । ग्राम्याःश्चांऽऽरण्याःश्चं । उभयोर्लोकयोरवंरुद्ध्ये । उभयान्पश्चनार्छभते (१)। ग्राम्याःश्चांऽऽरण्याःश्चं । उभयंस्यान्नाद्यस्यावंरु-द्ध्ये । उभयान्पश्चनार्लभते । ग्राम्याःश्चांऽऽ-रण्याःश्चं । उभयेषां पश्चनामवंरुद्धचे , इति।

ग्राम्यारण्यपश्वालम्भनेन लोकद्वयजयो ग्राम्यारण्यानाद्यजयो ग्राम्यारण्य-पशुजयश्च भवति ।

एकैकस्य देवस्याऽऽम्नातं पशुत्रित्वं प्रशंसति—

त्रयंस्रयो भवन्ति । त्रयं हुमे छोकाः । एषां छोकानामाप्तैयं , इति ।

रोहितो धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितस्ते प्राजापत्या इत्येकस्यैव त्रयः प्रजापतेः पश्चव आम्नाताः । तथा बश्चररुणवश्चः शुक्कबश्चस्ते रौद्रा इत्येकस्यैव रुद्रस्य त्रय आम्नाताः । एवमन्यद्प्युदाहार्थम् ।

प्कैकस्य बहुपग्रुत्वं पश्चोत्तराभ्यां प्रशंसति—

ब्रह्मवादिनों वदन्ति । तस्मांत्सत्यात् (२)। अस्मिँ छोके बहवः कामा इति । यत्संमा-नीभ्यां देवताभ्योऽन्येऽन्ये पशवं आछ-भ्यन्ते । अस्मिन्नेव तछोके कामान्द्धाति । तस्मांद्सिँ छोके बहवः कामांः, इति ।

लोके ह्येकैकस्यैव पुरुषस्य पुत्रपशुधनादिविषया बहवः कामा दृश्यन्ते। तत्कस्मात्कारणादिति ब्रह्मवादिनां प्रश्नः। यस्मादत्रैकैकस्यै देवतायै बहवः पश्चव आळव्धास्तच बहुकामसाधनम्। तस्मादेकैकस्य बहवः कामा लोके भवन्ति। वपानां होमसाहित्यं विधत्ते—

प्रपा॰ ९अनु० ४]

त्रयाणां त्रयाणाः सह वपा जुंहोति। ज्यावतो वै देवाः। ज्यावत इमे लोकाः। एषां लोका-नामाप्रये । एषां लोकानां कृप्ये, इति।

एकस्य प्रजापते रोहिताद्यः पश्चनस्तेषां त्रयाणां वपा युगपद्धोतच्याः। एवमेकैकदेवताकेषु रौद्रादिषु सर्वेषु पशुषु द्रष्टच्यम् । त्रिभिः पशुभिः संबद्ध-त्वादेकैको देवस्त्रिविधः। छोकाश्च भूरादयस्त्रिविधाः। अतो छोकत्रयप्राप्त्यै वपात्रयस्य सह होमः।

ग्राम्यपशूनामिवाऽऽरण्यानामपि वपादोमपसिक्तं वारियतुं तेषां परित्यागं विषत्ते—

> पर्धिमकृतानार्ण्यानुत्स्रंजन्त्य-हिश्साय , (३) इति ॥ उमयान्पश्चालंभते स्त्यादि श्साय ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

पर्यक्रिकरणपर्यन्तान्संस्कारान्कृत्वा तानारण्यान्पशून्परित्यजेत् । स च परि-त्यागो हिंसाराहित्याय संपद्यते ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यबाद्यणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ।

तृतीयेऽनुवाक एकदेवत्यानां पश्नां युगपद्रपाहोमोऽभिहितः। चतुर्थेऽश्वस्य रथयोजनालंकारादयो विधीयन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण—''युद्धान्ति ब्रध्नमिति दक्षिणयुगधुर्येतमश्वं युनक्ति'' इति । सोऽयं मन्नः सप्तमकाण्ड एवमाम्नातः— " युक्जन्ति ब्रध्नमहर्षं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि" इति । तत्र पूर्वार्धभागं व्याचष्टे—

युक्जिन्ति ब्रध्निमत्यां । असी वा आंदित्यो ब्रध्नः । आदित्यमेवासमें युनिक्त । अरुषिन-त्यां । अग्निर्वा अंद्रषः । अग्निमेवासमें युनिक्त । चर्रन्तिमत्यां । वार्युर्वे चर्रन् । वार्युमेवासमें युनिक । परित्रस्थुष इत्यां ह (१)। इमे वे छोकाः परित्रस्थुषंः । इमानेवासमें छोकान्युनिक्ति, इति ।

स्वप्रकाशेन जगत्युपबृंहणादादित्यो ब्रध्न इत्युच्यते । यागपरेषु रोषराहि-त्यादिमरुषः । सर्वदा चरणस्वभावत्वाद्वायुश्वरन् । परितोऽवस्थानात्पृथिव्या-दयस्रयो लोकाः परितिस्थिवांसः । आदित्यादित्रयेणायमश्वः स्तूयते । ताद्दश-मश्वं रथयुगस्य दक्षिणभागे देवा ऋत्विजो वा युक्जन्ति ।

जत्तरार्धे व्याचष्टे-

रोचेन्ते रोचना द्वितित्यांह । नक्षत्राणि वै रोचना द्वि । नक्षत्राण्येवास्में रोचयति, इति ।

दीप्तियुक्तानि नक्षत्राणि रोचना इत्युच्यन्ते । ताश्च रोचना दिवि दीप्यन्ते । अनेनार्धद्वयकथनेन यजमानायाऽऽदित्यादयो रथे योजिता भवन्ति । नक्षत्राणि चैतदर्थे दीपयन्ति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'युञ्जन्तस्य काम्येति पृष्टी' इति । तस्याश्वस्य पार्श्व-वर्तिनावश्वौ पृष्टी, इत्युच्यते । युञ्जन्तीत्यनुवर्तते । पञ्चस्तु तत्काण्ड एवं पृत्यते " युज्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा भृष्णु नृवाहसा " इति । तत्र प्रथमपादस्य तात्पर्यं दर्शयति—

युञ्जन्यस्य काम्येत्यांह । कामानिवासमं युनक्ति, इति ।

अस्य यजमानस्य रथे काम्या कामप्रदानसमर्थावश्वी देवा युक्जन्ति। अनेन मञ्जपाठेन यजमानार्थे कामानेव संपादयति।

द्वितीयपादस्य तात्पर्ये दर्शयति —

प्रपा॰ ९ अनु ० ४]

हरी विपंक्षसेत्यां ह। इमे वे हरी विपंक्षसा। इमे प्वासमें युनिक (२), इति।

विषक्षमा तस्य प्रधानस्याश्वस्य विविधपार्श्ववितनौ इरी द्वावश्वौ युझ-न्तीत्यन्वयः । इमे द्यावापृथिव्यावेव पार्श्ववितनौ तावश्वौ । अतस्तयोयोगेन द्यावापृथिव्यावेव युनिक्त ।

नृतीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति-

शोणां घृष्णू नृवाहसेत्यांह । अहोरात्रे वै नृवाहंसा । अहोरात्रे एवास्में युनक्ति, इति ।

शोणवर्णी धार्ष्ययुक्तौ मनुष्यवाहकाविति मन्त्रो ब्रुते । तत्राहोरात्रे एव मनुष्याणां निर्वाहके । अतस्ते एवाश्वरूपेण युनक्ति ।

उक्तमन्नद्वयतात्पर्य संगृहा दर्शयति—

प्ता प्वास्में देवतां युनकि । सुवर्गस्यं लोकस्य समंष्ट्ये, इति।

आदित्यं ब्रध्नशब्दवाच्यमारभ्याहोरात्रपर्यन्ता या देवता उक्ता एताः सर्वी एवास्मै यजमानार्थं रथे युनक्ति ।

रथे ध्वजस्थापनं विधत्ते-

केतुं कृण्वनंकेतव इति ध्वजं प्रतिमु-श्वति । यशं एवेनः राज्ञां गमयति, इति ।

सप्तमकाण्डोक्तस्य मन्नस्य केतुमित्यादिकं प्रतीकम् । मन्नस्य पाटार्थी तु तत्रैव द्रष्टव्यो । अनेन ध्वजस्थापनेन सर्वेषां राज्ञां मध्य एनमेव राजानं यशः पापयति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'जीमूतस्येति कवचमध्यूहते, धन्वनाऽगा इति धनु-

रादत्ते'' इत्यादि च । तत्र चतुर्थकाण्डे समाम्नातस्य जीमृतस्येत्यनुवाकस्य स्पष्टार्थतां दर्शयति—

जीमूर्तस्येव भवति प्रतींक्मि-त्यांह। यथा यजुरेवैतव, इति।

तस्मिन्यजुषि मञ्चेऽनाविद्धया तनुवा जयेति विजयः प्रतीयते स च तथैव भवति ।

रथमारुह्योत्तरस्यां दिशि यजमाने जलसमीपं गते सति तत्राध्वर्युणा सप्त-मकाण्डोक्तमत्रवाचनं विधत्ते—

> ये ते पन्थांनः सवितः पूर्व्यास् इत्यंध्वर्यु-र्यजमानं वाचयत्यभिजित्ये (३), इति।

तदेतद्वाचनं यजमानस्य जयाय भवति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''अपोऽश्वमवद्याप्य यद्वातो अपो अगमदिति पदः क्षिणमावर्तते'' इति । तत्र यद्वात इति मस्त्रगतस्योत्तरार्धस्येम र स्तोतिरत्या-देस्तात्पर्यं दर्शयति—

परा वा एतस्यं यज्ञ एति । यस्यं पशुरुपार्कः-तोऽन्यत्र वेद्या एति । एतः स्तोतरेतेनं पथा प्रनरश्वमावंतियासि न इत्यांह । वार्युर्वे स्तोतां । वार्युमेवास्यं प्रस्तांहधात्यार्थस्ये, इति ।

यस्य यजमानस्योपाकरणसंस्कृतः पशुर्वेद्या अन्यत्र गच्छत्येतस्य यजमान्तस्य यद्गः परैति विनव्यति । अतो विनाशाभावार्थमेतिमित्यादिमञ्चार्धं पठेत् । हे स्तोतर्वायो नोऽस्मदीयमेतमश्वमेतेन यथा वेदिमार्गेण पुनरप्यावर्तय । अस्मिन्मन्ने स्तोतृशब्देन वायुर्विवक्षितः । वायुर्वि ताल्वादिवर्णस्थानाभिधानेन स्तोत्रमुत्पादयति । तमेवं वायुपस्याश्वस्य पृष्ठभागे स्थापयति । तचान्त्रस्याऽऽवर्तनाय संपद्यते ।

अथ तस्यात्रस्य रथयोजनात्पूर्वं मणिभिः शृङ्गारं विधत्ते— यथा वे ह्विषों गृहीतस्य स्कन्दंति । एवं वा एतदश्वंस्य स्कन्दति । यदंस्योपाकंतस्य छोंमानि शीयंन्ते । यदाछेंषु काचानाव-यंन्ति । छोमान्येवास्य तत्संभरन्ति (४), इति ।

यद्युपाकरणादिसंस्कृतस्याश्वस्य लोमानि भूमौ पतेयुस्तदानीं गृहीतस्य हिवधः स्कन्दनं यथा तथैवाश्वस्य स्कन्दनं भवति । तिस्तवारणार्थमश्वस्य लोमसु काचोपलक्षितान्मौवर्णराजतसामुद्रमणीनावयन्त्योतान्कुर्वन्ति । तेन पतितानि लोमानि पुनः संपादयति ।

तत्र सप्तमकाण्डोक्तव्याहृतित्रयरूपान्मञ्जान्विधत्ते-

भूर्भुवः सुवरिति प्राजापत्यामिरा-वयन्ति । प्राजापत्यो वा अर्थः । स्वयैवेनं देवतया समर्थयन्ति, इति ।

प्रजापतिश्वरीरभृतलोकत्रयवाचित्वाद्याहृतयः प्राजापत्याः । अश्वश्च प्राजा-पत्यः । तस्मादेनमश्वं स्वकीयदेवतया समृद्धं करोति ।

व्याहृतित्रयं पत्नीभेदेन व्यवस्थापयति—

भूरिति महिंषी । अन इति नानातां । सुन्रितिं परिष्टकी । एषां छोकानांम् भिनित्ये, इति ।

राज्ञः पतन्य उत्तममध्यमाधमा महिष्यादिशब्दैरुच्यन्ते । तत्र व्याहृतयो व्यवस्थिताः । तथा च स्त्रकार आह—'' भूरिति सौवर्णान्महिषी प्राग्व-हात्, भुव इति राजतान्वावाता प्रत्यग्वहात्प्राक्श्रोणेः, सुवरिति सामुद्रान्प-रिष्टक्ती प्रत्यक् श्रोणेः, बालेषु कुमार्यः शङ्कपणीनुपप्रथन्ति '' इति । तदेत-न्महिष्यादिभिस्तिस्भिर्मणिप्रथनं लोकानां जयाय भवति ।

तत्र महिष्या ग्रथनीयानां मणीनां कारणद्रव्यं विधत्ते-

हिरण्ययाः काचा अवन्ति । ज्योतिर्वे हिरंण्यम् । राष्ट्रमंश्वमेधः (५) । ज्योति- श्रीवासमें राष्ट्रं चं समीचीं द्धाति, इति।

काचा मणयो हिरण्ययाः सुवर्णेन निर्मातव्याः । हिरण्यस्य ज्योतिष्ट्वादश्व-मेथस्य राष्ट्रपदत्वेन तद्र्पत्वादुभयमप्यस्यानुकूलं संपादयति । मणिसंख्यां विधत्ते—

> सहस्रं भवन्ति । सहस्रंसंमितः सुवर्गो छोकः । सुवर्गस्यं छोकस्याभिजित्यै, इति ।

स्वर्गस्थानां भोग्यद्रव्याणां बहुमूल्याईत्वात्स्वर्गस्य सहस्रतुल्यत्वम् । यदुक्तं सूत्रकारेण—"अर्थास्य स्ववेशानाज्येनाभ्यञ्जन्ति। वसवस्त्वाऽञ्जन्तु गायत्रेण छन्दसेति गौल्गु उस्तम्बेन, महिषी रुद्रा इति काशस्तम्बेन वावाता, आदित्यास्त्वा इति मौञ्जस्तम्बेन परिष्टक्ती '' इति । तदिदं विधत्ते—

> अप वा एतस्मात्तेजं इन्द्रियं प्रावः श्रीः क्रांमन्ति । योऽश्वमेधेन यजंते । वसंवस्त्वाऽ-ञ्जन्तु गायत्रेण छन्द्रसेति महिष्यभ्यंनक्ति । तेजो वा आज्यंम् । तेजो गायत्री । तेजंसै-वास्मै तेजोऽवंस्न्धे (६)। स्द्रास्त्वाऽञ्जन्तु त्रेष्टुभेन छन्द्रसेति वावातां। तेजो वा आज्यंम् । इन्द्रियं त्रिष्टुए । तेजंसैवास्मां इन्द्रियमवंस्न्धे । आदित्यास्त्वांऽञ्जन्तु जागंतेन छन्द्रसेति परि-वृक्ती । तेजो वा आज्यंम् । प्रावी जगंती । तेजंसैवास्मं पश्नवंस्न्धे, इति।

तेजः शरीरकान्तिः । इन्द्रियं चक्षुरादिपाटवम् । पश्चो गवाश्वादयः । श्रीर्थनादिसमृद्धिः । अश्वमेधयाजिनो वहुद्रव्यव्ययेन शरीरप्रयासेन च तेज- आदिकमपगच्छिति । अतस्तत्समाधानाय वसवस्त्वेत्यादिभिर्मश्चैर्महिष्यादयोऽ-भ्यञ्जनं कुर्युः । तत्र गौल्गुलाद्याज्यस्य तेजोक्षपत्वान्मश्चोक्तानां गायत्री-त्रिष्टुब्जगतीच्छन्दसां क्रमेण तेजइन्द्रियपशुहेतुत्वै।त्सर्वमनेन प्राप्तं भवति ।

अथाभ्यञ्जनस्य पत्नीकर्तृकत्वं प्रशंसन्ति—

पत्नयोऽभ्यंञ्जन्ति । श्रिया वा एतद्रूपम् (७) । यत्पत्नयः । श्रियंमेवास्मिन्तद्दंयति । नास्मा-त्तेजं इन्द्रियं पशवः श्रीरपंक्रामन्ति, इति ।

यत्पत्नीबहुत्वं श्रियाः स्वरूपम् । धनवान्हि बहीः पत्नीरुद्वहिति । अतः श्रीस्वरूपाः पत्न्योऽश्वमभ्यञ्जन्त्यस्तेनाभ्यञ्जनेन यजमाने श्रियमेव संपाद-यन्ति । अतोऽस्मात्तेजआदयो नापकामन्ति ।

उक्तक्रमेणालंकृतेष्वश्वेष्ववगाहनं कृत्वा समागतेष्वनन्तरं मुख्यायाश्वाय पूर्व प्रजापतित्वेन निहितानामन्त्रशेषाणामुपहरणं विधत्ते—

> लाजी २ ज्छाची २ न्यशों मुगाँ ३ इत्यति रिक्त मन्न-मश्चीयोपाहं रन्ति । प्रजामेवानादीं कुर्वते, इति ।

जपलालनपूर्वकमश्वसंबोधनार्थं लाज्यादिशब्दजातम् । हे लाजिन् , लाजो-पलितान्तवन् , हे शाचिञ्छिक्तमन् , हे यशोमन्यशसः संपादक, इत्यादिमधे-णान्नहोमे त्ववशिष्टमन्नमानीयाश्वाय समर्पयेयुः । तेन स्वकीयां प्रजामन्नादन-युक्तां कुर्वन्ति ।

अस्मिन्मन्न उत्तरभागस्य तात्पर्थे दर्शयति-

एतहेवा अनंमन्तेतदनंमिक प्रजापत इत्याह । प्रजायामेवानाद्यं द्धते, इति ।

हे देवा अश्वे प्रविश्य तदेतद्र भक्षयत । हे प्रजापते विशेषतस्तद्रमादि । अनेन मन्नपाठेन पुत्रादिरूपायां प्रजायामेवानाद्यं संपादयन्ति ।

अथ पश्चमकाण्डोक्तं मत्रमेतद्त्रावद्राणे विनियुङ्के —

यदि नावजिन्नेत । अग्निः पशुरांसीदि-

# सवंघापयेव । अवं हैव जिंव्रति, इति।

स्वयमेवाविज्ञिति चेत्तदा नायं मन्नः प्रयोक्तव्यः । अन्यथाऽनेन मन्नेणाः बन्नापयेत् । ततः स्वयमेवाऽऽन्नाणं कृतं भवति ।

अथ सप्तमकाण्डगतमञ्चेण पञ्चमकाण्डगतमञ्चाभ्यां चानुमञ्चणं विधत्ते— आक्रांन्वाजी क्रमेरत्यंक्रमीद्याजी द्योस्तें पृष्ठं प्रंथिवी सधस्थमित्यश्वमनुंमन्त्रयते । एषां लोकानामित्रिजित्ये , इति।

मन्नत्रयेण लोकत्रयजयो भवति ।

पञ्चमकाण्डोक्तमनुवाकं प्रयाजयाज्याक्रपेण विनियुक्के-

समिद्धो अञ्जन्कृदंरं मतीनामित्यश्वंस्याऽऽ-प्रियो भवन्ति सरूपत्वायं (८), इति॥

परितस्थुष इत्याहेमे एवास्मे युनक्त्यभिनित्यै भरन्त्यश्वमेघो रुन्धे ह्यपं निम्नति त्रीणि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

आ समन्तात्मीतिहेतव आमियः। तेषु मन्नेषु देवानां वक्षि मियमित्युच्यते। अश्वश्र तथा करोति। अतो मन्नाणां सरूपत्वम्।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैति-रीयबाद्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अय पत्रमोऽनुवाकः ।

चतुर्थे रथयोजनाश्वालंकारावुक्तौ । पश्चमे ब्रह्मोद्यनामको होतृब्रह्मणोरु-त्तरकथितपश्चोत्तररूपाः संवादा उच्यन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण—" उत्तरौ महिमानपरिवप्यौ हुत्वा चात्वाले मार्जियित्वाऽभितोऽग्निष्ठं ब्रह्मोद्याय पर्युप-विश्वतो दक्षिणतो ब्रह्मोत्तरतो होता किस्विदासीत्पूर्वचित्तिरित्येतस्यानुवा- कस्य पृष्ठानि होतुः प्रतिज्ञातानि ब्रह्मणः'' इति । पृष्ठानि पश्चवाक्यानि प्रतिज्ञातान्युत्तरवाक्यानि(णि)। तदिदं ब्रह्मोद्यं विधत्ते—

तेजंसा वा एष ब्रह्मवर्चसेन व्यृध्यते । योऽश्वमेधेन यजंते । होतां च ब्रह्मा चं ब्रह्मोद्यं वदतः । तेजंसा चैवैनं ब्रह्म-वर्चसेनं च समध्यतः , इति ।

अश्वमेधयाजिनः शरीरप्रयासेन तेजोव्यृद्धिः । मन्नवैकल्यसंभवाद्वह्मवर्च-सव्यृद्धिः । तदुभयपरिहाराय होतृत्रह्माणौ त्रह्मोद्यं ब्र्याताम् । जगत्स्थ-तिहेतोः परत्रह्मणो विषये संवादो ब्रह्मोद्यम् । तेन यजमानस्य तेजोब्रह्मवर्च-ससमृद्धिभवति ।

अग्निष्ठस्य यूपस्य दक्षिणभागे ब्रह्मण उपवेशनं विधत्ते—

दक्षिणतो ब्रह्मा अवित । दक्षिणतआय-तनो वे ब्रह्मा । बाईस्पत्यो वे ब्रह्मा । ब्रह्मवर्चसमेवास्यं दक्षिणतो दंघाति । तस्माद्दक्षिणोऽधीं ब्रह्मवर्चसितंरः , इति।

आहवनीयस्य दक्षिणभागो ब्रह्मणः प्रतिनियतं स्थानम् । अतोऽत्रापि दक्षिणभाग उपविशेत् । वृहस्पतिदेवताकश्चायं ब्रह्मा । अतोऽयं यजमानस्य दक्षिणभागे ब्रह्मवर्चसं संपादयति । यस्मात्तत्संपत्तिस्तस्मादक्षिणभागोऽति-शयेन ब्रह्मवर्चसयुक्तो दृश्यते । दक्षिणहस्तेन हि होमपूजादिकं क्रियते ।

होतुर्यूपस्योत्तरभाग जपवेशनं विधत्ते—

उत्तरतो होतां भवति (१) । उत्तरत-आयातनो वै होतां । आग्नेयो वै होतां। तेजो वा अग्निः। तेजं प्वास्यांत्तरतो दंधाति। तस्मादुत्तरोऽधंस्तेजस्वितंरः, इति। सामिधेन्यनुवचनादौ वेद्या उत्तरश्रोणिहीतुर्नियतं स्थानम् । अतोऽत्रापि यूपस्योत्तरभाग उपविशेत् । दैविकेष्ट्यत्विश्च होतृत्वमग्नेराम्नातम् । "अग्निहीता अश्विनाऽध्वर्युं" इति । तत्संवन्धादयं मानुषो होताऽऽग्नेयः । अतोऽस्य यज-मानस्योत्तरभागे तेजः संपादयति । यस्मादेवं तस्मात्केषुचित्पुरुषेषूत्तरोऽधीं वामभागः शक्तिमत्तरः ।

दक्षिणोत्तरदेशौ द्वयोर्विहितौ । कस्य दक्षिणोत्तरावित्याकाङ्क्षितत्वादिष्रष्ठं यूपं तत्प्रतियोगित्वेन विधत्ते—

यूपंमितों वदतः । यजमानदेवत्यों वै यूपंः । यजमानमेव तेजसा च ब्रह्मवर्चसेनं च समंध्यतः, इति।

यजमानवद्यपस्य पशुपयोगिनविह्कत्वाद्यजमानदेवत्यत्वम् । तस्य पार्श्वयोः स्थित्वा ब्रह्मवदने सति यजमानमेव तेजोब्रह्मवर्चसाभ्यां समृद्धं कुरुतः ।

तत्रोत्तरतोऽवस्थितो होता 'िकंस्वित्' इत्यादीनि मश्चवाक्यानि पठित । दक्षिणतोऽवस्थितो ब्रह्मा ' द्यौरासीत् ' इत्याद्यत्तरवाक्यानि(णि) पठित । तत्र पश्चवाक्यानि यथासमाम्नातमन् त्या त्याख्यानव्याजेनोत्तरवाक्यानां(णां) तात्पर्यं प्रदर्शते । तत्र प्रथमपश्चवाक्यं दर्शयित—

किश्स्वंदासीत्पूर्वचित्तिरित्यां ह । चौवै वृष्टिः पूर्वचित्तिः (२)। दिवंमेव वृष्टिमवंरु-चे, इति।

पूर्विचित्तिः प्रथमतश्चेतयमाना किं नामाऽऽसीदिति प्रश्नः । या दृष्टिकारणः भूता द्यौः सैव प्रथमतश्चेतयमाना । प्रथमतो दृष्टौ सत्यां पश्चादोषधिद्वारा सर्वे प्राणिनो जीवन्ति । एताभ्यां प्रश्नोत्तराभ्यां दृष्टिहेतुं दिवमेव प्रामोति दृष्टिं स्वभत इत्यर्थः ।

द्वितीयं वाक्यं दर्शयति —

किश्स्विदासीद्वृहद्वय इत्यांह । अश्वो वै बृहद्वयंः । अश्वमेवावरून्धे , इति । युद्धे जयद्वारां वीरजीवनहेतुत्वादश्वो बृहद्वयः । वृतीयं दर्शयति—

किः स्विदासीत्पिशङ्गिलेत्यां ह । रात्रिवै पिंशङ्गिला । रात्रिमेवावंरुन्धे, इति।

अतिशयेन रूपवती पिशङ्गिला रात्रिश्च ताहशी चन्द्रिकया नक्षत्रैश्च रूपव-स्वमितमासात्।

चतुर्थं दर्शयति—

किश्सिंदासीत्पिलिप्लित्यांह। श्रीवै पिलि-प्पिला। अन्नासंमेवावंहन्धे (३), इति।

प्रजासमूहनिमित्तस्य ध्वनिविशेषस्य पिलिप्लित्वनुकरणम् । श्रीश्र तथा-विधध्वनियुक्ता । यस्मिन्ग्रहे धनसमृद्धिस्तत्र जनवाहुल्यान्निरन्तरं तथाविधः शब्दो भवति ।

पश्चमं दर्शयति —

कः स्विदेकाकी चंरतीत्यां ह । असी वा आंदित्य एंकाकी चंरति । तेजं एवावंरुन्धे, इति । आदित्यस्य हि सहायनैरपेक्ष्येण जगद्भमणं मसिद्धम् । षष्ठं दर्शयति—

क उं स्विजायते प्रनिरियां । चन्द्रमा वै जांयते पुनंः । आयुंरेवावंरुन्धे, इति । कृष्णपक्षे क्षीणश्चन्द्रः शुक्रपक्षे पुनर्जायत इति हि प्रसिद्धम् । सप्तमं दर्शयति—

किः स्विद्धिमस्यं भेषजिमत्यांह । अग्निर्वे हिमस्यं भेषजम् । ब्रह्मवर्चसमेवावंरुन्धे, इति ।

अमिसेवया हि शैत्योपद्रवो निवर्त्यते ।

अष्टमं दर्शयाति—

किः स्विदावपंनं महिद्यांह (४)। अयं वै छोक आवपंनं महत् । अस्मिन्नेव छोके प्रतितिष्ठति, इति।

त्रीह्यादिवीजानां सर्वत आवापस्थानं भूमिः । नवमं दर्शयति—

> पृच्छामि त्वा परमं तं प्रथिव्या इत्याह । वेदिवै परोऽन्तं प्रथिव्याः।वेदिमेवावं रुन्धे, इति।

यागसंविन्धनी या वेदिः सा पृथिव्या उत्कृष्टप्रदेशः । न हि ततोऽन्य उत्कृष्टदेशः कश्चिद्विद्यते ।

दशमं दर्शयति—

पृच्छामिं त्वा अवंनस्य नाभिमित्यांह । यज्ञी वै भुवंनस्य नाभिः । यज्ञमेवावंरुन्धे, इति।

यथा शरीरस्य नाभिर्मध्यपदेशस्तथा यज्ञः सर्वस्य लोकस्य मध्यस्थानीयः। कर्माधीनत्वात्सर्वजगद्यवहारस्य।

एकादशं दर्शयति —

पृच्छामिं त्वा वृष्णो अश्वंस्य रेत् इत्यांह । सोमो वै वृष्णो अश्वंस्य रेतंः । सोमपीथमेवावंरुन्धे, इति ।

वृष्णः सेकृत्वेन बलवतोऽश्वस्य संवन्धी सारभूतः पदार्थः सोमः। एवं सति हाश्वे त्रिरात्ररूपोऽश्वमेधारूयः सोमयागो निष्पद्यते।

द्वादशं दर्शयति—

पृच्छामि वाचः पंरमं व्योमित्याह । ब्रह्म वे वाचः पंरमं व्योम ।

## ब्रह्मवर्चसमेवावं रुन्धे ( ५ ), इति।

होतां भवति वै वृष्टिः प्रविचित्तिरन्नाद्यमेवावंरुन्ये महिदत्याह सोमो वै वृष्णो अश्वंस्य रेतंश्वत्वारिं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

जगत्कारणं ब्रह्मैत वाचो वेदरूपायाः परमं व्योम पर्यवसानभूमिः 'सर्वे वेदा यत्पदमामनित ' इति श्रुतेः । तदेवं ब्रह्मकार्यभूतक्रतस्त्रजगद्भवहारविष-यमश्रोत्तररूपाभ्यां मन्त्राभ्यां होतृब्रह्मणोः संवादरूपं ब्रह्मोद्यं प्रसिद्धम् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ षष्टोऽनुवाकः ।

पश्चमे ब्रह्मोचमुक्तम् । पष्टसप्तमयोर्मृताश्वोपचारोऽभिधीयते । तत्राऽऽदावश्वसंज्ञपनकालीनानुष्टेयान्होमान्विधत्ते—

अप वा एतस्मांत्प्राणाः क्रांमन्ति । योऽश्वमेधेन यजंते । प्राणाय स्वाहां व्यानाय स्वाहेतिं संज्ञप्यमान आहुं-तीर्जुहोति । प्राणानेवास्मिन्द्धाति । नास्मांत्प्राणा अपंक्रामन्ति , इति ।

अश्वमेधयाजिनोऽश्ववधदोषेणाऽऽयुःसमाप्तेः पूर्वमेवाकस्मात्माणा अपक्रा-मन्ति । अतस्तत्परिहाराय सप्तमकाण्डे चतुर्थप्रपाठके प्राणाय स्वाहेति योऽनु-वाकस्तत्रत्येभन्नेर्जुहुयात् । तेन यजमाने प्राणानवस्थापयति । ततोऽकाले प्राणा अस्मान्नापक्रामन्ति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण — "अम्बे अम्बाल्याम्बक इति प्रतिप्रस्थाता पत्नीक-दानयति ता दक्षिणान्के शपक्षानुद्धथ्य सन्यान्प्रस्नस्य दक्षिणानुरूनाञ्चानाः सभिद्धिस्त्रित्विभविभाग्यमभिधून्वन्तः (त्यः)। परियन्त्यवन्ती स्थेति सञ्यानुद्धश्य दक्षिणान्मस्रस्य सञ्यानुरूनाद्वाना अनिभधून्वन्त्य (त्य)स्तिः प्रतिपरियन्ति पद्धिणमन्ततो यथा पुरस्तान्तवक्रत्वः संपादयन्ति'' इति । तत्रावन्ती स्थेति मत्रं पठित्वा तस्य तात्पर्यं दर्शयित—

अवंन्ती स्थावंन्तीस्त्वाऽवन्तु । प्रियं त्वां प्रियाणांम् । वर्षिष्टमाप्यांनाम् । निधीनां त्वां निधिपतिं इवामहे वसी ममेद्यांह । अपैवास्मैतद्रध्नुंवते (१) । अथों धुवन्त्येवै-नंम् । अथोऽन्यें वाऽस्भें ह्नुवते, इति।

हे राजपत्न्यो यूयमवन्ती स्थाशं रक्षयन्त्यः स्थ । हेऽश्व, अवन्तीः पाल-पित्र्यः पत्न्यस्त्वाऽवन्तु । अमम वसो वासियतस्तादृश हेऽश्व पियाणां वस्तूनां मध्येऽत्यन्तं पियं त्वां हवामहे वयं पत्न्य आह्वयामः। कीदृशं त्वामाप्यानामा-स्वयानां वस्तूनां मध्ये वीष्ष्रमतिशयेन प्रदृद्धम् । किंच निधिपतिं शङ्खपद्मादि-निधिविशेषाणां पालकम् । अथ वा किमनेन विशेषंणेन सर्वनिधीनां पालकं त्वामाह्याम इति मन्नार्थः। तत्तेन मन्नेणास्मा अश्वायापदृतुवत एव, एनमश्वम-पलपन्त्येव।न हि मृतोऽश्वः परमार्थत आह्वातुं शक्यते। किंचानेनाऽऽह्वानेना-श्वमेनं धुवन्ति चालयन्त्युत्थापयन्ति । अपि चानेन चालनेनाश्वमेनं निद्नुवत एव, उत्थापनमपि मृतस्याश्वस्यापलाप एव। तस्मादश्वस्योपचार इत्यभिनायः।

पदक्षिणत्रयं विधत्ते—

त्रिः परियन्ति । त्रयं इमे छोकाः । एभ्य एवैनं छोकेअयो धुवते , इति ।

पत्न्यः पदक्षिणत्रयेणैनमश्वं लोकत्रयच्यवहारार्थे धुवते चालयन्त्युत्था-पयन्ति ।

ममेल्येकवचनं पत्नीसंघाभिप्रायम् । अर्थस्तु—अस्माकं पत्नीनां वसो, इति ।

त्रिवारं पुनरमद्क्षिणाद्यति विधत्ते —

प्रपा॰९अनु॰६]

त्रिः प्रनः परियन्ति । षट्संपंचन्ते । षड्वा

ऋतवंः । ऋतुभिर्वेनं धुवते , इति।

पूर्वेण प्रदक्षिणाद्यत्तित्रयेण सहितस्य विपरीताद्यत्तित्रयस्य षद्संख्योपपत्तिः।

पुनरिप त्रिः पदक्षिणाद्यत्तिमभिषेत्य मिलित्वा नवसंख्यां विधत्ते —

अप वा एतेश्यः प्राणाः क्रांमन्ति (२)।

ये यज्ञे धुवंनं तन्वते । नवकृत्वः परियन्ति ।

नव वै पुरुषे प्राणाः । प्राणानेवाऽऽत्मन्दं-

धते । नैभ्यंः प्राणा अपंकामन्ति , इति।

ये पुरुषा यज्ञे धुवनं कम्पनं कुर्वत एतेभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्येव। अतस्तत्पः रिहाराय नवकृत्वः परिभ्रमणं कुर्यात्। पुरुषश्चरीरे नवसु द्वारेषु नवसंख्याकाः प्राणा वर्तन्ते। तानात्मिन संपादयन्ति। ततश्च प्राणा एतेभ्यो नापक्रामन्ति। यथोक्तस्य मृतोपचारस्यानुष्ठानार्थे प्रतिप्रस्थानुकर्नृकं पत्न्यानयनं विधत्ते-

अम्बे अम्बालयम्बिक इति पत्नीं-मुदानंयति । अहंतैवैनांम् , इति ।

अम्बादिशब्दैः मतिप्रस्थाता महिषीं संबोधयति । तेन तामाह्यत्येव । एत-चान्यासामप्युपलक्षणम् ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—" सुभगे काम्पीलवासिनीति क्षौमेन वाससाऽध्वर्धुर्भ-हिषीमश्वं च पच्छाद्य '' इति । तस्मिन्मचे प्रथमभागस्य तात्पर्थे दर्शयति—

> मुभंगे काम्पींळवासिनीत्यांह। तपं पुवैनामुपंनयति , इति।

अत्र प्रतिप्रस्थाता महिषीं संबोधयति । हे सुभगे सौभाग्ययुक्ते हे काम्पी-

लवासिनि शृङ्गारार्थं विचित्रदुक्लवस्त्रोपेते । अनेन संवोधनेन महिषीमेनां तप एव प्रापयति । मृतेनाश्वेन सह भोगार्थमाह्वानं संतापहेतुत्वात्तपस्थानीयम् । द्वितीयभागस्य तात्पर्यं दर्शयति—

> सुवर्गे छोके संप्रोण्वीथामित्यांह (३)। सुवर्गमेवैनां छोकं गंमयति , इति।

हे महिषि त्वमश्वश्रेत्येतौ युवां स्वर्गलोकसद्यसुखिनिमित्तिमिद्ं वस्त्रं सम्य-गाच्छादयतम् । अनेन मन्नभागेन(ण) महिषीं स्वर्गमेव प्रापयति । तृतीयभागस्य तात्पर्यं दर्शयति—

> आऽहमंजानि गर्भधमा त्वमंजासि गर्भधमित्यांह । प्रजा वै पशवी गर्भः । प्रजामेव पशूनात्मन्धंत्ते, इति ।

हेऽश्व गर्भधारणहेतुं त्वामहं महिष्य(ष्या)जानि प्राप्तवानि। त्वं च गर्भधं गर्भः धारकं कलत्ररूपं महिषीशरीरम(मा)जासि प्राप्ति। यद्यप्ययं भागो महिष्यैव पिठतुं युक्तस्तथाऽपि तद्भिप्रायानुवादरूपेणाध्वर्युः पठतीत्यविरोधः। गर्भस्य प्रजापशुरूपत्वादेतस्मिन्मन्ने पठिते साति प्रजां पशुं चाऽऽत्मिन स्थापयित।

यदुक्तं सूत्रकारेण—'' गायत्री त्रिष्टुविति द्वाभ्यां सौवर्णाभिः सूचीभिर्मिः हिष्यश्वस्यासिपथान्कलपयित प्राक्कोडात् । एवमुत्तराभ्यां राजतीभिर्वातात पत्यक्कोडात्पाङ्नाभेः । एवमुत्तराभ्यां लौहीभिः सीसाभिर्वा परिवृक्ती शेषम्'' इति । तत्रासिपथान्विधत्ते—

देवा वा अश्वमेधे पर्वमाने । सुवर्ग छोकं न प्राजांनन् । तमश्वः प्राजां-नात्। यत्सूचीभिरसिपथान्कलपर्यंन्ति। सुवर्गस्यं छोकस्य प्रज्ञांत्ये, इति।

पुरा कदाचिद्देवा अश्वमेधे वहिष्पवमानस्तोत्रे पृष्टत्ते सति तत्र स्वर्गहेतुमश्वं न ज्ञातवन्तः । तमश्वस्तु ज्ञातवान् । अतः स्वर्गज्ञानाय मृतस्याश्वस्य शरीरे सूचीभिरसिषथाः कल्पनीयाः। यथा लोके सूकरः खड्गेन च्छिद्यत एवम-श्वोऽपि च्छेदनीयः। अतः खड्गप्रहारस्थानलाञ्छनानि सूचीभिः कर्तव्यानि। त एतेऽसिषथा इत्युच्यन्ते।

तस्मिन्नसिपथकल्पने पश्चमकाण्डोक्तेन गायत्री त्रिष्टुवित्यनुवाकेन मन्ना आम्नातास्तेषां स्पष्टार्थतां दर्शयति—

गायत्री त्रिष्टुब्जग्तीत्यांह (४)। यथा यजुरेवैतद, इति।

तेषु मन्नेषु गायत्र्यादिदेवताः सूचीभिः शिम्यन्त्विति सूचीवेधनमाम्नातम् । तत्त्रथैव क्रियते ।

सूचीनामवान्तरभेदं विधत्ते—

प्रपा॰९अनु॰६]

त्र्रथः सूच्यो भवन्ति । अयस्मय्यो रजता हरिंण्यः । अस्य वै छोकस्यं रूपमंयस्मय्यः । अन्तरिक्षस्य रजताः । दिवो हरिंण्यः । दिशो वा अयस्मय्यः । अवान्तरिद्शा रंजताः । ऊर्ध्वा हरिंण्यः । दिशं एवास्में कल्पयति, इति ।

तत्र परिवृक्त्या लोहमय्यः सूच्यः । वावाताया रजतमय्यः । महिष्याः सुवर्णमय्यः । ताश्च क्रमेण लोकत्रयरूपा दिगादिरूपाश्च । अतोऽस्य यजमा-नस्य दिश्नः स्वच्यापारक्षमाः करोति, एवं लोकत्रयमपीति द्रष्टच्यम् ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''कस्त्वा छ्यति कस्त्वा विशास्तित्यश्वस्य त्वचमा-च्छ्यति चन्द्रनाममेदस्तदुँद्धरति नाश्वस्य वपा विद्यते'' इति । तत्र पञ्चमका-ण्डोक्तमन्त्रस्य कस्त्वेत्यनुवाकोक्तस्य तात्पर्यं दर्शयति ।

> कस्त्वां छ्यति कस्त्वा विशास्ती-त्याहाहिं श्साये ( ५ ), इति॥

ह्नुवते क्रामन्त्यूण्यीयामित्यांह जगतीत्यांह करुपयत्येकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये षष्टोऽनुवाकः ॥ ६॥ हेऽश्व त्वां कः प्रजापित्रछचिति खड्गेन च्छिनित्त । तथा कः प्रजापितित्व त्वां विश्वास्ति विश्वसनमवयविभागेन च्छेद्नं करोति । अत्र मन्ने प्रजापत्यु-क्तिरहिंसार्था। स हि जगद्विधातृत्वाद्यथा हिंसा न भवति तथा छेत्तुं जानाति॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः॥ ६॥

अथ सप्तमोऽनुवाकः ।

षष्ठेऽश्वस्य मृतोपचारः संज्ञपनप्रकारश्चोक्तः । सप्तमे मृतोपचारविषया अवशिष्टा मन्ना व्याख्यायन्ते । अश्वेन सह वस्त्राच्छादिता महिषी यदा सोऽश्वो निद्रातीत्येवं क्षिश्चाति तदा पत्न्य इतरास्तां महिषीं पोत्साहः यन्ति । पोत्साहनमन्नाश्च ''ऊर्ध्वामेनाम्'' इत्याद्यः । तत्र प्रथमपन्ने प्रथमपन्

अप वा एतस्माच्छी राष्ट्रं क्रांमित । योंऽश्वमेधेन यजंते । ऊर्ध्वामेनामुच्छूं-यतादित्याह । श्रीवै राष्ट्रमंश्वमेधः । श्रियंमेवास्में राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छूंयति, इति ।

अश्वमेधयाजिनः सकाशाच्छियो राष्ट्रस्य चापगमो भवति । बहुधनव्ययेन श्रियोऽपगमः । अत एव राष्ट्रं पालियितुमशक्तत्वाद्राष्ट्रस्याप्यपगमः । तत्पिरहारार्थामितराः पत्न्य ऊर्ध्वामिति पादं पठिनत । तस्यायमर्थः—हेऽश्व, एनां मिहिषीं मित स्वकीयां पुंलिङ्गव्यक्तिमूर्ध्वभुच्छ्यताद्यथोर्ध्वा व्यवतिष्ठते तथोः चिछ्तां कुर्विति । एवं सत्यश्वमेधस्य श्रीरूपत्वाद्राष्ट्ररूपत्वाच्च तद्वयवस्योच्छिरः तत्वप्रार्थनया श्रियं राष्ट्रं चोर्ध्वं यथा भवति तथैवोन्नतं करोति ।

द्वितीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति —

वेणुभारं गिराविवेद्यांह । राष्ट्रं वै भारः । राष्ट्रमेवास्मै पर्यहति, इति ।

व्यक्तेरौन्नत्ये दृष्टान्तोऽस्मिन्पादेऽभिधीयते । यथा वेणुभारवाही कस्मि श्रिद्धिरौ वेणृंश्छित्वा भारं बद्ध्वा स्विश्रस्यारोपियतुं सौकर्याय दृक्षाद्यवष्ट- म्भेन तं भारमूर्ध्वाग्रमवस्थापयति तद्वत् । अत्र राष्ट्रस्य भारस्थानीयत्वात् । यजमानार्थं राष्ट्रमेव परितः समाद्धाति ।

तृतीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति—

अथांस्या मध्यंमेधतामित्याह । श्रीवै राष्ट्रस्य मध्यंम् (१) । श्रियंमेवावंरुन्धे, इति।

अश्वस्य पुंलिङ्गव्यक्तावुच्छितायामथानन्तरमस्या महिष्याः शरीरमध्यं सीलिङ्गमेधतामुत्साहेन वर्धताम् । अतो धनादिसमृद्धिक्षपायाः श्रिय एव राष्ट्र- मध्यक्षपत्वाच्छित्रयमेव प्रामोति ।

चतुर्थपादस्य तात्पर्यं दर्शयति-

शीते वातं पुनिविदेशांह । क्षेमी वै राष्ट्रस्यं शीतो वातः । क्षेमंमेवावंरुन्धे , इति।

पकानां धान्यानां खले यदा शोधनं क्रियते तदा प्रातःकाले शीते वाते भवृत्ते सित धान्यं पुनन्, शोधयन्पुरुष उत्साहेन यथाभिवृद्धिं गच्छिति तद्वत् । अत्र शीतवातस्य तापनिवारकत्वेन क्षेमरूपत्वाद्यजमानः क्षेममेव प्रामोति ।

मोत्साइनमञ्जेषु मथमं व्याख्याय द्वितीयमञ्जे मथमपादस्य तात्पर्ये दर्शयति-

यदंशिणी यवमत्तीयांह । विड्वे हंशिणी । राष्ट्रं यवंः।विशं चैवास्में राष्ट्रं चं समीची द्याति, इति।

अत्र महिषीं सान्त्वियतुमनेनोत्तरेण च पाद्द्येन दृष्टान्तोऽभिधीयते। यदा हरिणी काचिद्रात्रौ समागत्य क्षेत्रे फिलतं यवं भक्षयित । तत्र यथा स्वामी न जानाति । तथा हे महिषि त्वमिष देवताक्ष्रोण त्वामनुभ्यान्ति हैं-तम्थं न जानासीति पाद्द्यस्याभिमायः । तत्र हरिणीयवशब्दाभ्यां प्रजा राष्ट्रं चेत्युभयं सुज्यते । तत्र प्रजा हरिणीस्थानीया । यद्वा राजस्वामिकायां भूमाबुत्पन्नधान्यभक्षणाद्धरिणीसादृश्यम् । राष्ट्रस्य भोग्यत्वाद्यवसादृश्यम् ।

अत एतत्पाठेन प्रजाया राष्ट्रस्य च सम्येगानुकृत्यं संपादयति ।

न पुष्टं पुशुमंन्यत् इत्याह । तस्मा-

## द्राजां पुश्चन्न पुष्यंति (२), इति।

इरिण्या यवे भक्षितेऽपि हरिणीरूपं पशुं पुष्टं क्षेत्रिको न जानाति । यस्मा-देवं तस्मात्क्षेत्रस्वामिवत्कृतस्त्रभूमिस्वामी राजा पश्चन्न पुष्यति । पशुपृष्टिं स्वष्टत्तितया न गणयति । वैदयस्य द्वत्त्यत्राभावात्पशुपृष्टिमसौ बहु मन्यते । राजा तु प्रभूतधनसमृद्धत्वान्न गणयति ।

द्वितीयतृतीयपादयोस्तात्पर्यं दर्शयाति—

शूद्रा यद्येंजारा न पोषांय धनायती-त्यांह । तस्मांद्रेशीपुत्रं नाभिषिञ्चन्ते, इति ।

यद्यदा कदाचिद्दासी स्वकीयस्वामिना जारेण युक्ता भवति तदा सा दासी स्वामिस्वीकारमात्रेणात्यन्तं हृष्यति न तु स्वकीयकुटुम्बपोषाय धनमार्त्मन इच्छति। न हि स्वामिस्वीकाराद्धनमधिकं मन्यते। तथा हे महिषि मनुष्यश्रीरा त्वमपि देवतारूपस्याश्वस्य स्वीकारादेव परितृष्टा भव। न तु तुच्छिमिमं मानुषं भोगमपेक्षस्वीति मन्नाभिप्रायः। यस्मादत्र दास्या धनराहित्यं सूचितं तस्मादासीवनीचजातेर्वेदयस्त्रियाः पुत्रं धनानर्हं राज्यार्थं नाभिष्विन्नते।

तृतीयमम्ने प्रथमपादस्य तात्पर्यं द्रशयति—

इयं यका शंकुन्तिकेयाह । विड्डे शंकुन्तिका । राष्ट्रमं-श्वमेधः । विशं चैवास्मै राष्ट्रं चं समीची द्याति, इति ।

इयं प्रत्यक्षतो द्रयमाना यका शकुन्तिका या काचित्पक्षिस्त्री विद्यते सा च पक्षिणं पृष्ठतो गच्छत्येव न तु पृष्ठे कचिद्वतिष्ठते । हे महिषि, एवं त्वमिष न तृष्यसि तदेतद्युक्तमिति मञ्जाभिष्रायः । अत्र शकुन्तिकाशब्देन पक्षिस्त्री-सद्शी प्रजा सूच्यते । अयमश्वमेधश्व राष्ट्रसद्दशः । तथा सत्येतत्पादपादेन प्रजाराष्ट्रयोर्यजमानानुकूल्यं संपादयित ।

द्वितीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति —

आहळ्मिति सर्पतीत्यांह । तस्मा-द्राष्ट्राय विशेः सर्पन्ति, इति। आहरूमिति पक्षिशब्दानुकरणम् । तथाविधं शब्दं कुर्वती पक्षिस्त्री पुर्मा-सं पक्षिणं सर्पति । यस्मान्मत्र एवमाह तस्माङ्घोकेऽपि राष्ट्रार्थं शकुन्तिकास्था-नीयाः प्रजाः प्रवर्तन्ते ।

वृतीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति —

आहंतं गुओ पस इत्याह । विड्वे गर्भः (३)। राष्ट्रं पसः । राष्ट्रमेव विश्या-हंन्ति । तस्माद्राष्ट्रं विशं घातुंकम्, इति ।

अत्र गभशब्दो वर्णविपर्यासेन स्त्रीव्यञ्जनं भगनाचछे। पसशब्दोऽपि वर्ण-व्यत्यासेन सपमावापयोग्यं पुरुषव्यञ्जनमाचछे। स्त्रीव्यञ्जने पुंच्यञ्जनमाद्द-तामिति मन्नार्थः। अत्र स्त्रीव्यञ्जनवाचिना गभशब्देन प्रजोपलक्षिता। पुंच्य-ञ्जनवाचिना पसशब्देन राष्ट्रं सृचितम्। ततः प्रजायां राष्ट्रमाद्दित संयो-जयति। यस्मादेवं तस्माल्लोकेऽपि यद्राष्ट्रं तद्विशं अधातुकं प्रजां प्रति गमन-श्रीलम्। उभयमपि परस्परं संवध्य वर्तत इत्यर्थः। चतुर्थपादः स्पष्टत्वबुद्ध्या श्राह्मणेनोपेक्षितः।

चतुर्थमन्त्रे प्रथमपादस्य तात्पर्यं दर्शयति-

माता चं ते पिता चं त इत्यांह। इयं वे माता । असौ पिता। आभ्यामेवेनं परिंददाति, इति।

हे महिषि तव या माता यश्च तव पिता तावुभौ सह श्रायनं कुरुत इति मन्नार्थः। अत्र पृथिवी द्यौश्च मातापितृशब्दाभ्यामुपल्रक्ष्येते। तथा साति द्यावा-पृथिवीभ्यामेवैनं यजमानं रक्षार्थं परिददाति।

द्वितीयपादस्य तात्पर्यं दर्शयति-

अग्रं वृक्षस्यं रोहत इयांह । श्रीवें वृक्षस्यार्थम् । श्रियंमेवावंरुन्धे, इति । वृक्षस्य कस्यचिदग्रं शाख्या निर्मितं तल्पं माता पिता चाऽऽरोहत इति मचार्थः। वृक्षाग्रशब्देनोत्कर्षसाम्याच्छ्रीर्विवक्षिता। अतो यजमानः श्रियमेव मामोति।

उत्तरार्थस्य तात्पर्ये दर्शयति-

प्रसुंखामीतिं ते पिता गुने मुष्टिमंतश्सयदि-त्यांह । विड्वे गुनः । राष्ट्रं मुष्टिः । राष्ट्रमेव विश्याहंन्ति । तस्मांद्राष्ट्रं विशं घातुंकम्, इति ।

हे महिषि ते पिता प्रसुलामि प्रवेशयामीत्येवसुक्तवा गभे योनौ सुष्टिं सुष्टि-सहशं मेद्रमतंसयत्प्रावेशयत् । एवमयमश्वश्रकार । अतो हे महिषि त्वसुत्तिष्टेति मन्नाभिप्रायः । तत्र गभमुष्टिशब्दाभ्यां प्रजाराष्ट्रयोरुपलक्षितत्वात्तयोः संबन्धः पूर्ववद्त्र संपादितो भवति । एवमत्र महिष्या आह्वानार्था इतरपत्नी-वचनरूपा मन्ना व्याख्याताः ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''दधिक्राव्णो अकारिषमिति सर्वाः सुरभिमतीमृचमनतो जिपत्वा'' इति, तिददं विधत्ते—

अप वा प्तेभ्यः प्राणाः क्रांमन्ति । ये यज्ञेऽपूंतं वदंन्ति । दुधिक्राव्णों अका-रिषमितिं सुरिभमतीमृचं वदन्ति । प्राणा वे सुरिभयः । प्राणानेवाऽऽत्मन्दं-धते । नैभ्यः प्राणा अपंक्रामन्ति, इति ।

यक्ने यागप्रयोगमध्ये ये मनुष्या अपूतमपवित्रं ग्राम्योक्तिरूपं वदन्त्येतेभ्यो जनेभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति। अतस्तिन्नवारणार्थं सर्वा अपि सुरिभमतीं ब्र्युः। सुरिभ नो सुखाकरिदत्येवं सुरिभशब्दो यस्यामृच्यस्ति सेयं सुरिभमती। प्राणानां सुरिभगन्यवित्रयत्वात्तनमञ्जपाठेन प्राणानात्मिन संपादयन्ति । तत एभ्यः स्त्रीजनेभ्यः प्राणा नापक्रामन्ति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''आपोहिष्टीयाभिर्मार्जियत्वा'' इति । तादिदं विधत्ते— आपो हि ष्टा मंयोभुव इत्यद्भिर्मार्ज-यन्ते । आपो वै सवीं देवतांः । देव-तांभिरेवाऽऽत्मानं पवयन्ते, इति ॥

राष्ट्रस्य मध्यं पुष्यंति गभी रुन्धे दधते चत्वारि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

देवतादिजगदुत्पत्तेः प्राक्तत्कारणत्वेनाऽऽपः समाम्नाताः 'आपो वा इदमासन्सि छिछमेव' इति । अतः कारणत्वात्सर्वदेवतारूपा आपः । ततोऽब्रूपा-भिर्देवताभिरेवाऽऽत्मानं शोधयन्ति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयनुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

#### अथाष्टमो ऽनुवाकः ।

सप्तमे मृताश्वीपचारे येऽविश्वष्टा मन्नास्ते व्याख्याताः । अष्टमेऽश्वमेधतदी-यपशुविषयः प्रशस्यन्ते । तत्राऽऽदावश्वमेधविधिपृशंसां दर्शयति—

> प्रजापंतिः प्रजाः सृष्ट्वा प्रेणाऽनुप्राविशत । ताभ्यः प्रनः संभवितुं नाशंक्रोत । सांऽब्रवीत । ऋभ्रविद्रिसः । यो मेतः प्रनः संभरिद्रितं । तं देवा अश्वमेधेनैव समंभरन् । ततो वै त आंर्ज्जवन् । येऽश्वमेधेन यर्जते । प्रजापंतिमेव संभरत्यृष्ट्रोतिं , इति ।

पुरा प्रजापतिः प्रजाः सृष्टा तासु प्रजासु प्रेणा प्रेम्णाऽनुप्रविश्य पुनस्ताभ्यः

पजाभ्यः सकाशात्संभवितुं स्वेन रूपेणांऽऽविभीवितुमशक्तः सिन्नदमन्नवीत्, यः कश्चिन्मामितः प्रजासमूहात्पुनरिप संभरत्स्वेन रूपेण संभूतं करोति स ऋष्नविद्दित्समृद्धिं प्रामोत्येवेति । ततो देवा अश्वमेधानुष्ठानेनैव तं प्रजापितं पुनः संभूतं कृत्वा स्वयमृद्धिं प्राप्ताः । ततोऽन्योऽप्यश्वमेधेनेष्ट्वा प्रजापितमेव संपाद्य समृद्धिं प्रामोति ।

अथ पशुविधिषु मनुष्यविधि पशंसति—

पुरुषमालंभते । वैराजो वै पुरुषः । विराजमेवाऽऽलंभते । अथो अत्रं वै विराट् । अत्रंमेवावंरुन्धे, इति ।

सोमाय स्वराज्ञेऽनोवाहावित्यनुवाके वैराजी पुरुषीति विराइदेवताका मनुज्यस्त्री पशुत्वेनाऽऽम्नाता । तदत्र पुरुषमालभत इत्युच्यते । मनुज्यजातिमालभत इत्यर्थः । मनुज्यशरीरस्य विराट्पुरुषशरीरसमानाकारत्वादयं वैराजः । अतो
विराजमेवाऽऽलब्धवान्भवति । अपि चान्नस्यापि विराट्लब्दाभिधेयत्वादनमपि प्रामोति ।

अश्वविधि प्रशंसति—

अश्वमालंभते । प्राजापत्यो वा अर्थः । प्रजापंतिमेवाऽऽलंभते । अथो श्रीवी एकंशफम् । श्रियंमेवावंस्न्धे, इति ।

प्रजापत्यक्षिजन्यत्वादश्वः प्राजापत्यः । तदाल्लम्भेन प्रजापतिमेवाऽऽल्लब्धवा-न्भवति । अपि चैकश्रफमश्वाश्वतरगर्दभक्ष्पं श्रीस्वक्ष्पम् । धनिकानां गृहेषु मनुष्यधनादिवहनायाश्वादीनां दर्शनात् । तस्माच्लियमेव प्राप्नोति ।

गोविधिं पशंसति—

गामार्छभते (२)। यज्ञो वै गौः। यज्ञमेवाऽऽछं-भते। अथो अत्रं वै गौः। अत्रंमेवार्वरुच्धे, इति। दे धेनू भौमी इत्यादौ पशुत्वेन गौविहिता। सा च यज्ञनिष्पादकत्वायज्ञ- स्वरूपा। अतो गवालम्भेन यज्ञ एवाऽऽलब्धो भवति। अपि च क्षीरादिद्वा-रेण गोरन्नत्वादन्नमेव पामोति।

अजविधिमविविधिं च मशंसति—

अनावी आलंभते भूमे । अथो पृष्टिर्वे भूमा। पृष्टिमेवावं रुन्धे, इति।

अग्नयेऽनीकवत इत्यनुवाक आग्नेयः कृष्णोऽजः सारस्वती मेषीत्यजाव्योः पशुत्वमान्नातम् । तदालम्भो भून्ने वाहुल्याय संपद्यते । तस्माद्वौ त्रीनजा जनयत्यथावयो भूयसीः, इति वाहुल्यसंभावनायाः श्रुतत्वात्। अपि च बाहुल्यस्य पुष्टिक्षपत्वात्पुष्टिमेव प्रामोति ।

उत्सर्गविधि पशंसति—

पर्थमिकृतं प्ररुषं चाऽऽर्ण्याः-श्चोत्स्टंजन्त्यहिंश्सायें, इति।

यद्यप्यारण्योत्सर्गे एवान्यत्राऽऽस्नातो न तु पुरुषोत्सर्गस्तथाऽप्यपाप्तांशे विधित्वं प्राप्तांशस्य त्वनुवादेन प्रशंसिति सर्वत्र द्रष्ट्रव्यम् ।

अथ मिलित्वा संगृह्य मशंसति—

उमी वा एती पृश् आर्छभ्येते । यश्चविमी यश्चे पर्मः । तेऽस्योअये यज्ञे बद्धाः । अभीष्टां अभि-प्रीताः । अभिजिता अभिद्वता भवन्ति, इति ।

तत्रोक्तेषु पुरुषमालभत इत्यारभ्याजावी आलभत इत्यन्तेषु पशुषूत्तमाधमभावो विद्यते । पुरुषः सर्वोत्तमः । तद्पेक्षयाऽश्वोऽधमः । अश्वापेक्षया गौरधमा । गवापेक्षयाऽजावी अधमौ । एवं योऽधमो यश्च परमस्तावुभौ पश्च आलभ्येते । अस्य यजमानस्य यज्ञ उभयविधास्ते सर्वे पश्चो बद्धा नियोजिताः ।
ते च देवतानामभीष्टा अपेक्षिताः । अत एवाभिन्नीता अत्यन्तनितिविषयाः ।
अभिजिता वशिक्रताः । अभिद्वता देवार्थमग्नौ मैक्षिप्ता भवन्ति ।

अश्वमेधानुष्टानं तद्देदनं च प्रशंसाति-

नैनं दंक्ष्णवंः प्रावां यज्ञे बद्धाः । अभीष्टां अभिप्रीताः। अभिजिता अभि-हुता हिश्सन्ति । योऽश्वमेधेन यजेते । य उं चैनमेवं वेदं (३), इति॥

लभते गामालंभते परमे। उद्यो च ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्यायेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

एनमश्वमेधयाजिनमश्वमेधवेदिनं च दङ्क्ष्णवः स्वभावतो दंशनशीला अपि पश्चवो नियोजनादिक्रियाविषयाः सन्तोऽपि न हिंसन्ति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

अथ नवमोऽनुवाकः।

अष्टमेऽश्वमेधस्य तत्पशूनां च मशंसाऽभिहिता । नवमे तु त्रिरात्रस्योत्त-मेऽहनि पश्चवोऽभिधीयन्ते । तत्राऽऽदौ तावत्प्रथमद्वितीये अहनी पशंसति—

प्रथमेन वा एष स्तोमेन राद्ध्वा। चतु-ष्टोमेनं कृतेनायांनामुत्तरेऽहंन्। एक-विश्शे प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति, इति।

एषोऽश्वमेधयाजी प्रथमेनाह्या राद्ध्वा समृद्धिं प्राप्योत्तरेऽहिन्द्वतीयेऽहिन प्रतितिष्ठति । कीद्दशेन प्रथमेन स्तोमेन स्तोप्रयुक्तेन चतुष्ठोमेन त्रिवृत्पञ्चदश-सप्तदशैकिविशाख्येश्रतुभिः स्तोमेर्युक्तेन । तत्र दृष्टान्तः — अयानां कालानां मध्ये कृतेन कृतयुगेनेव । यथा कृतयुगं चतुभिर्धर्मपादैर्युक्तम् । एविमदं प्रथममहश्व-तुभिः स्तोमेर्युक्तमित्यर्थः । कीद्दश उत्तर एकविश एकविशस्तोमयुक्ते । अत एव प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठाहेतो ।

अय तस्मिन्द्रितीयेऽहनि पृष्ठस्तोत्रे शाकरं साम विधत्ते—

एकविश्शात्प्रतिष्ठायां ऋतून-वाराहिति । ऋतवो वै पृष्ठानि । ऋतवंः संवत्सरः । ऋतु-घ्वेव संवत्सरे प्रतिष्ठायं । देवतां अभ्यारी-हति । शक्तंरयः पृष्ठं भंवन्यन्यदंन्यच्छन्दंः । अन्येऽन्ये वा एते पश्च आर्छभ्यन्ते (१) । उतेवं ग्राम्याः । उतेवांऽऽरण्याः । अहंरव रूपेण समर्धयति । अथो अह्नं एवेष बिछिह्नियते, इति ।

यदिद्मेकविंशस्तोमयुक्तं प्रतिष्ठाकारणं द्वितीयमहस्तत्सकाशाद्यमृत्वभिपानिदेवान्त्रामोति । पृष्ठस्तोत्राण्यत्रर्तुप्राप्तिहेतुत्वाद्यत्व इत्युच्यन्ते । तैर्ऋतुभिः
साध्यत्वात्संवत्सर ऋत्वात्मकः । अतोऽयं पृष्ठस्तोत्रवलादृत्वात्मके संवत्सरे
प्रतिष्ठां प्राप्य तद्देवताः प्रामोति । तस्मिन्पृष्ठस्तोत्रे शकरयो भवन्ति शाकरं
साम गातव्यम् । सामाधारभूतास्वृक्ष्वन्यदृत्यच्छन्दो भवति न त्वेकच्छन्दस्काः सर्वा ऋचः, यस्मादेते पश्चो नानाविधा आलभ्यन्ते केचिद्धाम्याः
केचिद्रारण्याश्चेति तस्मात्पशुवच्छन्दसां नानाविधात्वं युक्तम् । तेन च नानाविधत्वेनदं द्वितीयमहरेव स्वक्ष्पेण समृद्धं कृतं भवति । अपि च तस्माद्द्ध
एव सकाशादेष वल्लिह्थिते । इयं लोकप्रसिद्धा पूजा यजमानस्य संपद्यते ।

अथ तृतीयेऽहान पशुविशेपान्विधत्ते—

तद्ांहुः। अपंशवो वा एते। यदंजावयंश्वाऽऽरण्याश्वं। एते वै सेवें पृशवंः। यद्गव्या
इतिं। गृव्यान्पश्चनुंत्तमेऽहृबालंभते।
(२)। तेनैवोभयान्पश्चनवंहन्ये, इति।

तत्र पशुविषये रहस्याभिज्ञा एवमाहुः, अजजातीया अविजातीया आर-ष्याश्र ये सन्ति ते मुख्याः पशत्रो न भवन्ति । किंतु ये गोजातीया एत एव सर्वे पश्चः सर्वपशुस्थाने प्रयोक्तव्या इति । तस्मादुत्तमेऽहिन गोजातीयान्य-शूनालभेत । तेनैव गवालम्भनेन ग्राम्यानारण्यांश्रोभयान्त्राम्भोति । गव्यानां पश्चनां देवतां विधत्ते—

प्राजापया भवन्ति । अनंभिजितस्याभिजिंसै, इति।

सर्वेषां प्राजापत्यत्वे सति प्रजापत्यनुग्रहात्पूर्वमवशीकृतमपि राष्ट्रं वशीकृतं भवति ।

अथ त्रिरात्रावसाने पश्चन्विधत्ते —

सौरीर्नवं श्वेता वशा अनूबन्ध्यां भवन्ति । अन्तत एव ब्रह्मवर्चसमवंरुन्धे, इति।

सूर्यदेवताका नवसंख्याकाः श्वेतवर्णा वन्ध्या गावोऽनूबन्ध्याख्याः पश्चः कर्तव्याः । तेनाश्वमेधस्यान्तत एव काले ब्रह्मवर्चसं प्राम्नोति । अनुबन्ध्यानन्तरं पश्चन्तराणि विधत्ते—

> सोमाय स्वराज्ञेंऽनोवाहावंनड्वाहाविति दंहिनंः पश्नाळंभते । अहोरात्राणांमभिजित्यै, इति।

सोमायेत्यनुवाके द्विवचनान्तैः शब्दैरभिहिता द्वंदिनस्तदालम्भेनाहोरात्रा-

इंद्रिभ्य ऊर्ध्व पश्वन्तराणि विधत्ते—

पशुभिर्वा एष व्यृध्यते । योऽश्वमेधेन यजंते । छगछं कल्माषं किकिदीविं विंदीगयमितिं त्वाष्ट्रान्पश्च-नार्छभते । पशुभिरेवाऽऽत्मानः समर्धयति, इति ।

अश्वमेधयाजी बहुपशुमारणात्पशुभिर्वियुक्तो भवति । अतः पशुसमृद्धये त्वष्टदेवताकान्पशूनालभेत । त्वष्टा हि रूपनिर्माता पशूनसंपादयित । छगैल-इछागार्भकः । कल्माषः कृष्णविन्दुमान् । किकिदीविस्तित्तिरिः । विद्यगयः श्वेतवकः । एते चैकादश प्रातर्गव्याः पश्च आलभ्यन्त इत्यनुवाके समाम्नाताः ।

पश्चन्तराणि विधत्ते-

ऋतुभिर्वा एष व्यृंध्यते । योऽश्वमेधेन यजंते । पिशङ्गास्त्रयों वासन्ता इत्यृंतुपशूनालंभते । ऋतुभिरेवाऽऽत्मानः समर्थयति , इति।

अश्वमेषयाजिनश्चिरकालं नियमे वर्तमानस्य तत्तदतुप्रयुक्तभोगाभावादतुमि-वियोगो भवति । तत्परिहाराय पिशङ्गा इत्याद्यनुवाकोक्तानृतुदेवताकान्पश्च-नालभते । ततस्तुष्ठैर्ऋतुभिरात्मानं समृद्धं करोति ।

तेषामुत्सर्ग विधत्ते—

आवा एष प्रमुभ्यो दृश्यते। योऽश्वमेघेन यजंते। पर्यामकता उत्संजन्यनांत्रस्काय (३), इति॥

लम्यन्ते लभते त्वाष्ट्रान्पश्चनालंभतेऽष्टौ च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अन्वमेधयाजी बहुपशुमारणात्पशुभ्यो विच्छिद्यते । तत्परिहाराय पर्यमि-करणानन्तरमुत्सृंजेत् । अनावस्कायाविच्छेदायेत्यर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यन्नाद्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽनुवाकः।

नवमे गव्यादयः पश्चवोऽभिहिताः । दश्चमे महिमाख्यौ ग्रहावुच्येते । तावेतौ विधत्ते—

प्रजापंतिरकामयत महानंत्रादः स्यामिति । स एतावंश्वमेधे मंहिमानांवपश्यद । तावं- यहाति। ततो वै स महानंत्रादोऽअवत्। यः काम-येत महानंत्रादः स्यामिति । स एतावंश्वमेधे मंहिमानो यहाति। महानेवात्रादो अवति, इति।

पुरा कदाचित्प्रजापितरैश्वर्यादिभिर्गुणैर्महान्रोगाभावेन यथेच्छमन्नाद्य स्यामिति कामियत्वा तत्साधनं महिमाख्यौ प्रहौ निश्चित्य तौ गृहीत्वा महानन्नाद्याभवत् । ततोऽन्योऽपि तौ गृहीत्वा तथा भवति ।

तद्ग्रहणप्रकारश्च सूत्रकारेण स्पष्टीकृतः — ''अन्तरेणाऽऽग्रयणोक्यौ पाकृत स् सोममभिषुत्य यः प्राणतो य आत्मदा इति महिमानौ गृह्णाति राजतेन पूर्व सौवर्णेनोत्तरम् '' इति । तयोर्ग्रहयोर्यागं विधत्ते —

यजमानदेवत्यां वै वपा। राजां महिमा । यहपां मंहिम्रोभयतंः परियजंति । यजंमा-नमेव राज्येनोभयतः परियह्नाति, इति।

वपाया यजमानवन्मुख्यत्वात्तद्देवत्यत्वम् । महिमाख्ययोर्प्रहयोर्महत्त्वयो-गाद्राजत्वम् । तस्माद्रपामभितः पुरस्तात्पश्चाच महिस्ना प्रहेण यजेत । तेन यजमानमेवोभयत इह लोके परलोके च राज्ययुक्तं करोति ।

तमेवं महिमयागं पुनः मशंसति-

पुरस्तांत्स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः । उपरि-ष्टात्स्वाहाकारा अन्ये । ते वा एतेऽश्वं एव मेध्यं उभयेऽवंरुध्यन्ते । यह्यां मंहिम्नोभ-यतंःपरियजंति।तानेवोभयांन्प्रीणाति(१),इति।

पारियजंति षट् चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

मकृतौ स्वाहा देवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेत्यभितो वपां जुहोति, इति पुरस्ता-

त्स्वाहाकारोपरिष्टात्स्वाहाकाराश्च द्विविधा देवा उक्ताः । ते द्विविधा अत्रापि यागयोग्येऽश्वे प्राप्यन्ते । अत एव सूत्रकारेणोक्तम्—" पूर्वानपचित्य वप्यम-हिमानौ हुत्वा" इति । एवं सति वपाया उभयतो महिमयोगेन द्विविधानपि देवान्त्रीणयति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

अथैकादशोऽनुवाकः ।

दशमे महिमानाख्यों ग्रहावुक्तों । एकादशे शरीरहोमाः स्विष्टकृदाहुतय-श्रोच्यन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण—''हविषा प्रचर्याऽऽज्यमवदानं कृत्वा स्तेगान्द्र-श्रभ्यां मण्डूकाञ्जमभ्योभिरित्येतेश्चतुर्दशभिरनुवाकैः प्रतिमञ्जं शरीरहोमा-श्रुहोति दिवाकीर्त्ये पश्चदशम् '' इति, तत्र शरीरहोमान्विषत्ते—

> वैश्वदेवो वा अर्थः । तं यत्प्रांजाप्यं कुर्याद । या देवता अपिभागाः । ता भाग्येयेन व्यर्ध-येद । देवताभ्यः समदं दध्याद । स्तेगान्दः-ष्ट्रांभ्यां मण्डूकाञ्जम्भ्येमिरिति । आज्यंमवदानं कृत्वा प्रतिसंख्यायमाहृतीर्ज्ञहोति । या एव देवता अपिभागाः । ता भाग्येयेन सम-ध्यति। न देवतांभ्यः समदं द्धाति(१), इति।

अयमश्वो वैश्वदेवः सर्वदेवसाधारणः । '' अश्वे वै सर्वा देवता अन्वा-यत्ताः '' इत्युक्तत्वात् । तादृशमश्वं यदि प्रजापतिदेवताकमेव कुर्यात्तदानीम-स्मिन्या देवता अपिभागाः संभावितभागार्थास्ताः सर्वा देवता होमरिहतत्वा-त्स्वभागेन वियोजिताः स्युः । तदानीं प्रजापतेरन्यासां देवतानां च परस्परं समदं कल्रहं संपादयेत् । मदेन सह वर्तत इति समदः कल्रहः । अतस्तत्परि-हारायाऽऽज्यद्रव्यमवदाय विस्मृतिपरिहाराय प्रतिमन्नं गणयित्वा स्तेगानि-त्याद्यनुवाकोक्तमन्नेराहुतीर्जुहुयात् । ततः संभावितभागा देवतास्तत्तन्द्रागेन समृद्धाः करोति । तेन च देवतानां परस्परं कल्णहं न संपादयाति । स्तेगान्दश्-ष्ट्राभ्यामित्येको मन्नः । मण्डूकाञ्जमभ्योभिरिति द्वितीयो मन्नः । एवं प्रतिमन्नं हस्तेन गणयेत् ।

अनुवाकसंख्यां विधत्ते—

चर्छर्शैतानं नुवाकाञ्जुं होत्यनं न्तरित्ये, इति।

स्तेगानित्यारभ्य क्रमैरत्यक्रमीदित्यन्ताश्चतुर्दशानुवाकाः । अयं च होमः सर्वासां देवतानामन्तरायराहित्याय भवति ।

आरण्यकाण्डोक्तमनुवाकान्तरं विधत्ते—

प्रयासाय स्वाहेति पञ्चदशम् । पञ्च-दश्च वा अर्धमासस्य रात्रंयः । अर्धमासशः संवत्सर आंप्यते, इति।

पश्चदग्ररात्रीणामर्थमासत्वाचतुर्विशत्यर्थमासानां संवत्सरत्वाच तद्र्थमा-सद्वारा संवत्सरपाप्तिः।

अथ स्विष्टकृदाहुतीर्विधत्ते—

देवासुराः संयंता जासन् । तेंऽब्रुवन्नग्नयंः स्विष्टकृतंः । अश्वेस्य मेध्यंस्य वयसुं-द्धारमुद्धरामहे । अश्वेतानिभभवामिति । ते लोहितसुदंहरन्त । ततो देवा अभं-वन् (२)। पराऽसुराः। यत्स्विष्टकृभ्यो लोहितं जुहोति भ्रातृंव्याभिभूत्ये । भवं-यात्मनां। परांऽस्य भ्रातृंव्यो भवति, इति।

देवेष्वसुरेषु च युद्धार्थमुद्युक्तेषु ते स्विष्टकृतोऽमयो देवा इतरदेवान्मत्येव-मञ्जवन् । यागयोग्यस्याश्वस्य संबन्धिनमुद्धारं सर्वदेवसाधारणेभ्यो भागेभ्य जत्कर्षेण हरणीयं भागमश्वादुद्धृत्य वयं संपादयामः । अनन्तरमेतानसुरान-

भिभवितुं शक्तुम इति। तथोक्त्वा तेऽग्रयोऽश्वस्य सकाशाङ्घोहितमुद् हरन्त । ततो देवा विजयिनोऽभवन् । असुराः पराभूताः । एवमन्योऽपि यजमानः स्विष्टकुः ब्रोडिग्निभ्योडश्वस्य लोहितं जुहोति चेत्स होमः शत्रुणामभिभवाय भवति।

अत्र जुहूं बाधितुं साधनान्तरं विधत्ते —

गोमृगकण्ठेनं प्रथमामाहुंतिं जुहोति । पशवी वै गोंमृगः । रुद्रोंऽभिः स्विष्टकृत् । रुद्रादेव पश्चनन्तर्दंधाति । अथो यत्रैषाऽऽहुंतिर्हूयते । न तत्रं रुद्रः पशूनभिमंन्यते ( ३ ), इति।

अश्वं तूपरं गोमृगमित्युक्तेषु मध्ये यो गोमृगस्तस्य कण्डमदेशो विश्वसन-काले पृथगवस्थापनीयः । अत एव सूत्रकारेणोक्तम्—"प्रजापतयेऽश्वस्य तूप-रस्य गोमृगस्यास्थिलोमैत्वचमसंभिन्दतः सुकर्विश्वसनं विश्वसतेति संमैष-बत्कुर्वन्ति । अश्वस्य लोहितं स्विष्टकुद्र्यं निद्धाति शफं गोमृगकण्डं च" इति। तेन गोमृगकण्डेन पथमा स्विष्टकृदाहुतिहींतव्या। गोमृगस्य पशुरूप-त्वात्स्वष्टकृदमेश्रोग्रत्वेन रुद्रक्षपत्वादनेन कण्ठहोमेन तस्माद्धद्रात्सर्वान्पजून-न्तिहितान्करोति । अपि च यस्मिन्देश एषा स्विष्टकृदाहुतिई यते तिसन्देशे पगृष्ट्रंद्रो न हिनस्ति ।

द्वितीयाहुतेः साधनान्तरं विधत्ते —

अश्वशफेनं दितीयामाहंतिं जुहोति । पशवी वा एकंशफम् । रुद्रोंऽग्निः स्विष्टकृत् । रुद्रा-देव पशुनन्तर्भाति । अथो यत्रैषाऽऽहुंतिर्हू-यते। न तत्रं रुद्रः पशूनभिमंन्यते, इति।

पक्रमभ्वशरीरम्। अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम्। तृतीयाहुतेः साधनान्तरं विधत्ते —

अयस्मयेन कमण्डलंना तृतीयांम् । आहुंति

जुहोत्यायास्यों वै प्रजाः । स्ट्रोऽग्निः स्विष्टकृत् । स्ट्रादेव प्रजा अन्तर्दधाति । अथो यत्रैषाऽऽहुंतिर्हूयते । न तत्रं स्ट्रः प्रजा अभिमन्यते (४), इति॥ द्यात्यमेवन्मन्यते प्रजा अन्तर्देधाति हे चं॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याय एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

अयसा लोहेन निर्मितः कमण्डलुरयस्मयः । अयास्यनामकेन महर्षिणा सृष्टत्वात्प्रजा आयास्यः। अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतेतिः रीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥

अथ द्वादशोऽनुवाकः ।

एकादशे शर्रीरहोमाः स्विष्टकुद्धोमाश्चाभिहिताः । द्वादशे तदुभयहोममध्य-वैत्र्यश्वस्तोमीयहोम उच्यते । तिममं विधत्ते—

अर्थस्य वा आर्छब्धस्य मेघ उदंकामत्। तदंश्वस्तोमीयंमभवत् । यदंश्वस्तोमीयं जुहोतिं । स मेंधमेवैनमार्छभते, इति।

योऽयमश्व आलब्धस्तस्य संबन्धी मेघः सार उदक्रामत् । स च सारोऽ-श्वस्तोमीयनामकं मञ्जजातमभवत् । अश्वस्य स्तुतिर्येषु यदक्रन्द इत्यादिषु त्रिष्वनुवाकेषु श्रूयते तेऽनुवाका अश्वस्तोमास्तेषु श्रूयमाणं मञ्जजातमश्वस्तो-मीयम् । तद्धोमेन सारसहितमेवाश्वमालब्धवान्भवति । तत्र द्रव्यं विधत्ते—

आज्यंन जुहोति । मेघो वा आज्यंम् । मेघोंऽ-

श्वस्तोमीयंम् । मेथंनैवास्मिन्मेथं द्धाति, इति । द्रव्यमन्त्रयोः सारत्वात्तेनैव सारेण यजमाने सारं संपादयति । मन्नसंख्यां विधत्ते—

> षट्त्रिंश्शतं जुहोति । षट्त्रिंश्शद्क्षरा बृहती (१)। बाहताः पश्वंः। सा पंशूनां मात्री । पशुनेव मात्रया समर्धयति, इति ।

यद्यपि यदक्रन्द इत्याद्यनुवाकेषु, ऋचः पञ्चित्रंशदेवा आम्नातास्तथाऽपि क्रमैरत्यक्रमीदित्यनेन षद्त्रिंशत्संख्या पूरणीया । अत एव सूत्रकार आइ— "क्रमैरत्यक्रमीदित्येतां पट्त्रिंशतम् " इति । बृहतीच्छन्दसोऽक्षराणां षट्-त्रिंशत्संख्या पश्चश्च तेन च्छन्दसा लभ्यत्वाद्वाहिताः। अतः सा संख्या पशूनां मात्रा प्रमाणम् । ततः षट्त्रिंशनमञ्जहोमेन पशूनसर्वान्स्वयोग्येन प्रमा-णेन समर्धयति ।

तासामाहुतीनां न्यूनाथिकसंख्यानिराकरणेन पूर्वोक्तां संख्यां प्रशंसति— ता यद्र्यंसीवी कनीयसीवी जुहुयात । पृशूनमा-त्रंया व्यर्धयेत्। षट्त्रिंश्शतं जुहोति। षट्त्रिंश-शदक्षरा बृहती। बाहेंताः पशवंः। सा पंशूनां मात्रां। पशूनेव मात्रंया समंर्घयति (२), इति।

पूर्ववद्याख्येयम् । इमा नुकमित्यादीनां द्विपदामृचां होमं विधत्ते— अश्वस्तोमीयं हुत्वा दिपदां जुहोति । द्विपादै प्रहंषो हिमंतिष्ठः। तदेनं प्रतिष्ठया समर्थयति, इति।

दौ पादौ यस्या ऋचः सा द्विपदा । ताहशीस्तिस ऋचो जुहुयात् । ता ऋवः सूत्रकार उदाजहार — " इमा नुकं भुवना सीषधेमेति द्विपदा अन्ततो हुत्वा" एताश्राऽऽरण्यकाण्डे समास्राताः । पुरुषस्य पादद्वयोपेतत्वाद्वाभ्यामेव पादाभ्यां स्थैर्येण प्रतिष्ठातुं शक्यत्वाचैनं यजमानं तेन होपेन प्रतिष्ठापयति ।

अत्र विचारेण होमयोः पौर्वापर्यं निश्चिनोति —

तदांहुः । अश्वस्तोमीयं पूर्वे होत्वया है हिप-दा इ इति । अश्वो वा अश्वस्तोमीयंम् । पुरुषो हिपदाः । अश्वस्तोमीयं हुत्वा हिपदां जहोति । तस्माद्दिपाचतुं पादमति । अश्वो हिपदोव चतुं प्पदः प्रतिष्ठापयति, इति।

तत्र होमपौर्वापर्यविषये विचारकाः कस्य होमस्य पूर्वत्वं युक्तमित्येवं विचार्थाश्वस्तोमीयस्य पूर्वत्वं निश्चिन्वन्ति । तस्याश्वसंबन्धेनाश्वरूपत्वात् , द्विप-दानां च पुरुषसंबन्धेन तद्व्यत्वादश्वस्तोमीयस्य पूर्वभावित्वे सति चतुष्पाद-मश्वं भोग्यं प्रथमतः संपाद्य द्विपात्युरुषो भुक्ते । द्विपदानां पश्चाद्धावित्वेन द्विपदि पुरुषे चतुष्पदः पश्चन्यतिष्ठापयति ।

यथाऽश्वस्तोमीयहोमाद्ध्वं द्विपदाहोमस्तथा तद्धोमाद्प्यूर्ध्वं शरीरहोमादि-शङ्कां वारियतुं निषेधति—

हिपदां हुत्वा । नान्यामुत्तंरामाहुंतिं जुहुयाव । यदु-न्यामुत्तंरामाहुंतिं जुहुयाव । प्र प्रतिष्ठायांश्चयवेत । हिपदां अन्ततो जुंहोति प्रतिष्ठित्ये (३), इति ॥

बृहत्यंर्भयति स्थापयति पर्श्वं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये दादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

द्विपदाद्दोमाद्र्ध्वं स्विष्टकुद्धोमात्पुरा नान्या काचिदाहुतिहीत्वया। तस्मादु-पद्दोमानामन्ते द्विपदाहुतय एव ॥

इति श्रीमत्तायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥ भय त्रयोदशोऽनुवाकः।

द्वादशेऽश्वस्तोमीयहोमोऽभिहितः। त्रयोदशे तु सावित्रमष्टाकपालं प्रातिन-विपतीत्याद्यनुवाकोक्तास्त्रिष्टिषु संवत्सरानुष्टानरूपविशेषोऽभिधीयते। यदुक्तं सूत्रकारेण—" एवमेतानि सावित्रादीनि संवत्सरं कर्माणि क्रियन्ते" इति, तिद्दं विधत्ते—

> प्रजापितिरश्वमेथमंखजत । सोंऽस्मात्खृष्टोऽपां-क्रामत । तं यंज्ञकृतुभिरन्वेच्छत । तं यंज्ञकृतु-भिनीन्वंविन्दत् । तिमिष्टिंभिरन्वेंच्छत् । तिमिष्टिं-भिरन्वंविन्दत् । तिदृष्टींनामिष्टित्वम् । यत्संवत्स-रिमिष्टिंभिर्यजेते । अर्थमेव तदन्विंच्छति, इति ।

पुरा प्रजापितरश्वमेधसाधनमश्वमस् जत । स च सृष्टोऽश्वो परणभीत्या प्रजापितरपाकामत् । तमपक्रान्तमश्वं यूपविद्धर्यक्रकतुभिः प्राप्तुमन्वेषणं कृतवान् । बन्धनहेतोर्यूपाद्धीतं तमश्वं यूपविद्धनाऽऽल्लभत । ततः प्रजापितिविचार्य यूपर-हिताभिरिष्टिभिरिन्विष्य लब्धवान् । इष्यत इच्छापूर्वकं लभ्यत आभिरिती-ष्टिनाम संपन्नम् । तस्मादीक्षायाः पूर्वमेकं संवत्सरं निरन्तरिमष्टिभिर्यजते । तेनाश्वमन्विष्य लभते ।

तास्विष्टिषु देवतां पशंसति—

सावित्रियों अवन्ति (१)। इयं वै संविता। यो वा अस्यां नश्यंति यो निल्यंते। अस्यां वाव तं विन्दन्ति। न वा इमां कश्चनेत्यांहुः। तिर्यङ्नोध्वींऽत्येंतुमईतीतिं। यत्संवित्रियों अवन्ति। सवितृपंस्तत एवैनंमिच्छति, इति।

तिस्रोऽपीष्टयः सवितृदेवताकाः । तथा च पूर्वप्रपाठके समाम्नातम्—
"सावित्रमष्टाकपालं प्रातिनिर्वपति। सवित्रे प्रसवित्र एकादशकपालं मध्यंदिने।

सिवत्र आसिवते द्वादशकपालमपराह्ने "इति । तासु यः सिवता देवः सोऽयं भूमिस्वरूपः । तत्कथिमिति तदेवोपपाद्यते—यः किश्वत्पदार्थो भूम्यां नश्यित पलाय्य दृष्टिगोचरतां न प्रामोति यश्च निलयते स्वदेश एव निलीनो भवित । अत एव रथ्यादौ सुरिक्षतिस्तृष्टित । तिर्यग्देहो गवादिरूर्ध्वदेहो मनुष्यो वा तत्सर्वे नष्टं विलीनं च पुनरिन्वष्य भूम्यामेव लभते । किश्वदिष तिर्यगिमां भूमिमत्येतुं नाईति किश्वदृष्यूर्ध्वदेहो मनुष्य इमां भूमिमत्येतुं नाईति लेखिद्यूर्ध्वदेहो मनुष्य इमां भूमिमत्येतुं नाईतिलेखिन-भिज्ञा आहुः । तस्माङ्किमस्वरूपसिवृद्वताकास्विष्टिषु कृतासु तेन सिवजाऽन्तुः नुज्ञात एव सन्नेनमश्चं भूम्यामिच्छित प्रामोति ।

पूर्वपपाठके विहितसायंधृतिहोममन् मशंसति-

ईश्वरो वा अश्वः प्रमुंकः परं परा-वतं गन्तोः । यत्मायंधृतींर्जुहोति । अर्थस्य यत्यै धृत्यैं (२), इति।

योऽयं संवत्सरमात्रं स्वेच्छासंचारार्थमृत्सृष्टोऽत्यः सोऽयं परां परावतमः स्वन्तं दूरं गन्तुं समर्थः। तस्मादिह धृतिः स्वाहेत्यादिभिः सायंधृतिभिराहुः तिभिरत्यः कचिन्नियतो धृतो भवति।

इष्टीर्धृतीश्र पुनः प्रशंसति—

यत्पाति शिभिर्य जेते । अश्वेमेव तद-निवंच्छिति । यत्मायं धृती जुहि । ति । अश्वस्येव यत्ये धृत्ये । तस्मात्मायं प्रजाः क्षेम्यां भवन्ति, इति ।

याः प्रातरिष्टयस्ताभिरश्वो छभ्यते । याः सायंधृतयस्ताभिरश्वः क्रचिद्रक्ष-काणां निवासग्रहे नियतो धृतो भवति । यस्मादेवं तस्माछोकेऽपि प्रजाः सायं-काले गोमहिषादीन्स्वग्रहेषु वद्ध्वा प्रजाः क्षेम्याः क्षेमयोग्या न कापि गवा-दयो गता इत्येवं निश्चिता भवन्ति ।

इष्टिं पुनः प्रशंसाति—

यत्पातरिष्टिंभिर्यजंते। अश्वंमेव तद्निवं-

प्रपा॰९अनु॰१४] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

3566

### च्छति । तस्मादिवां नष्टेष एंति, इति ।

्यस्मादश्वान्वेषणार्था इष्टयो दिवा प्रातःकाले क्रियन्ते । तस्माल्लोकेऽपि नष्टैषो नष्टस्य गवादेरन्वेष्टा पुरुषो दिवैवान्वेषणार्थं संचरति । पुनर्पि मिलित्वा प्रशंसति—

यत्प्रातिरिष्टिंभिर्यजते सायंधृतींर्जुहोति । अहो-रात्राभ्यांमेवेनमन्विच्छति । अथो अहोरात्रा-भ्यांमेवारमे योगक्षेमं कंल्पयति ( ३ ), इति ॥

भवन्ति धृत्यां एनमन्विच्छत्येकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये त्रयोदशोऽनुवाकः ॥ १३ ॥

कालद्वये अनुष्ठानाद होरात्रयो रन्वेषणसाधनत्वम् । अत एवास्मै यजमानाया-होरात्राभ्यां योगक्षेमकलपनम् । अलब्धस्य लाभो योगः। लब्धस्य रक्षणं क्षेमः । इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके त्रयोदशो अनुवाकः ॥ १३॥

अथ चतुर्दशोऽनुवाकः।

त्रयोद्शे संवत्सरानुष्टानिष्टीनां विहितम् । तास्विष्टिषु गानं चतुर्दशेऽभि-धीयते । तदेतिद्विधत्ते—

> अप वा एतस्माच्छी राष्ट्रं क्रांमित । येांऽश्वमे-धेन यजंते । ब्राह्मणौ वींणागाथिनौं गायतः । श्रिया वा एतद्रूपम् । यहीणां । श्रियं-मेवास्मिन्तद्वंतः । यदा खळु वे प्रहंपः श्रियंमश्नुते । वीणांऽस्मै वाद्यते , इति ।

नियमं स्वीकृतवतो राज्ञश्चिरकालं राजोपचाराभावेन श्रीरस्पादपगच्छति ।

क्रतुसमाप्तिपर्यन्तमध्वयोंरेव राजत्वात् । राष्ट्रमप्यस्माद्पमच्छित । तदुभयपि-हारार्थं वीणया गातुं कुशलौ दौ ब्राह्मणौ गायेताम् । वीणा हि श्रियः स्वरूपम् । तस्मादिस्मन्राज्ञि तौ श्रियमेव संपादयतः । वीणायाः श्रीकपत्वं लोके प्रसिद्धम् । दरिद्रोऽपि यदा श्रियं प्रामोति तदानीमस्य सुखार्थं गायकै-वीणा वाद्यते ।

अत्र ब्राह्मणद्वयपक्षं दूषियत्वा द्वितीयगायकं क्षत्रियं विधत्ते—

तदांहुः । यदुओं ब्राह्मणौ गायंताम् (१)।
पश्चःश्चंकाऽस्माच्छ्याः स्यांत् । न व ब्राह्मणे
श्री रंमत् इति । ब्राह्मणोऽन्यो गायंत् । राजन्योऽन्यः । ब्रह्म व ब्राह्मणः । क्षत्रः
राजन्यः । तथां हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेणं
चोभयतः श्रीः परिग्रहीता भवति , इति।

तत्र गानविषये के चिदिभिज्ञा एवमाहुः । ब्राह्मणयोरेव गाने श्रीभ्रेष्टा स्थात् । ब्राह्मणो हि तपःस्वाध्यायादौ प्रवृत्तः श्रियं पालियतुं न क्षमते । तस्मादेको ब्राह्मण इतरो राजन्यश्च गायेत् । तत्र ब्राह्मणो ब्रह्ममञ्चात्मकः । राजन्यः क्षञ्चबलात्मकः । तथा सित ब्राह्मणो मञ्जसामध्येन क्षञ्चियः शौर्येण चोभयेनापि प्रकारेण च श्रीः स्वीकृता भवति ।

अथ कालविशेषं विधत्ते—

तदांहुः । यदुओं दिवा गायंताम् । अपांस्माद्राष्टं क्रांमेत् (२) न व ब्रांह्मणे राष्ट्रः रंमत्
इतिं । यदा खलु वे राजां कामयंते । अथं
ब्राह्मणं जिनाति । दिवां ब्राह्मणो गांयेत् ।
क्रक्तंः राजन्यंः । ब्रह्मणो वे रूपमहंः । क्षत्रस्य
राञ्चिः । तथां हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेणं

### चोभयती राष्ट्रं परियहीतं भवति, इति।

तत्र गानविषये केचिद्भिज्ञा एवमाहुः। ब्राह्मणराजन्यावुभाविष दिवैव यदि गायेतां तदानीं रात्रौ रक्षकाभावाद्राष्ट्रपस्माद्यजमानाद्ध्रुयेत् । तत्रेयमुपपत्तिः । न हि ब्राह्मणे राष्ट्रं कीडते । कुत एतिदिति चेदुच्यते । ब्राह्मणे राष्ट्रं पालयिति सित यदा राजा राष्ट्रं मे भूयादिति कामयते तदानीमेव ब्राह्मणं जित्वा तत्स्वाधीनं करोति । अहः मथमभावित्वात्तत्र गानकर्तृत्वं ब्राह्मणस्य मुख्यम् । अतो ब्राह्मणस्य योग्य एक एव कालो गानस्य पर्याप्त इति द्वयोः कालयोद्दिभ्यां गातव्यम् । तत्रोज्जवलत्वादिश्रमभवत्वाच ब्राह्मणस्य क्ष्यमहः । अन्धकाराद्यतत्वाचोरादिभययुक्तत्वाच रक्षायामधिकृतस्य क्षत्रस्य स्वरूपं रात्रिः । तथा कालद्वये गाने सित मन्नेण बलेन चोभयविधेन कालद्वये राष्ट्रं परिगृहीतं भवति ।

तत्र दिवसे सावित्रीष्टिसंबन्धिनः स्विष्टकृतः पुरा ब्राह्मणेन गातव्यमर्थे दर्शयति—

> इत्यंददा इत्यंयजथा इत्यंपच इति ब्राह्मणो गायंद । इष्टापूर्त वे ब्राह्मणस्यं (३)। इष्टापूर्तिनैवेनः स समध्यति, इति।

इतिश्रब्दाः प्रकारवाचिनः । हे राजंस्त्वमनेन प्रकारेण ब्राह्मणेभ्यो गोभूहिरण्यादिकं दत्तवानिस । अनेन प्रकारेण वाजपेयराजसूयद्वादशाहादिभिरिष्टवानिस । अनेन प्रकारेण शाकसूपपायसादीन्यन्नानि ब्राह्मणार्थ पक्तवानिस ।
एतच गातव्यस्यार्थस्योपलक्षणस् । ततो ब्राह्मणः स्वोचितार्थप्रतिपादकैर्गद्यैः
पद्यैश्व गायेत् । इष्टापूर्त श्रोतस्मार्ते दैवे पित्र्ये वा ब्राह्मणस्योचिते । अत
ईदृशगानेन यजमानिष्टापूर्ताभ्यां समृद्धं करोति ।

अथ सायंधितषु ह्यमानासु राजन्येन गातन्यमर्थं दर्शयति— इत्यंजिना इत्यंयुध्यथा इत्यमुः संङ्काम-महिन्निति राजन्यः । युद्धं वै राजन्यंस्य । युद्धेनैवैनः स समर्थयति , इति ।

अत्रापीतिश्रव्दाः प्रकारवाचितः । अनेन प्रकारेण पृथुभरतभगीरथयुधि-

ष्ठिरादिभिः सुकृतकर्मभिः समानस्त्वं शत्रू ज्ञितवानसि । अनेन प्रकारेण करितुरगरथपदातिसमेतः शरचापतोमरकर्वाछादिधारिभिः शूरभटैः परिवृतस्त्वं
शत्रुभिः सह युद्धं कृतवानसि । अनेन प्रकारेण युधिष्ठिरदुष्ट्यन्तादिवन्महावीरपुरुषसहस्राधिष्ठितममुं सङ्गामं प्राप्य काश्मीरं मागधं पौण्ड्रं च राजानं निशितासिमात्रसहायस्त्वं हतवानसि । तदेतद्यद्धिषयमेव गानं राजन्यस्योचितम् ।
अत एव तिद्वषयैर्गद्यैः पद्येश्च राजन्यो गायेत् । तथा सत्येनं राजानं युद्धेन
समृद्धं करोति ।

एकैकस्य गीतित्रयं विधत्ते—

अक्टुंसा वा एतस्यर्तव इत्यांहुः । योंऽश्वमे-धेन यजंत इति । तिस्नांऽन्यो गायंति तिस्नोंऽन्यः । षट्रसंपंद्यन्ते । षड्वा ऋतवंः । ऋतूनेवास्में कल्पयतः , इति ।

अश्वमेधयाजिनो राज्ञस्तत्तहतूचितराजोपचाराभावाहतवोऽक्रृप्ताः स्वोचि-तभोगसमर्था न भवन्तीत्यभिज्ञा आहुः । अतस्तत्समाधानाय द्वयोरेकैक-स्तिस्रो गाथा गायेत् । तथा सित गाथानां षद्संख्यासंपत्त्या षडप्यृतूनस्मै यजमानाय समर्थान्कुरुते ।

गायकाभ्यां दानं विधत्ते —

ताभ्यां सर्थायांम् । अनोयुक्ते चं शते चं ददाति । शतायुः प्ररंपः शते-निद्रंयः । आयुंष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति, इति ॥

गायेतां कामेद्राह्मणस्यं कल्पयतश्चत्वारिं च ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४॥

संस्थायां यथोक्तगानयुक्तसंवत्सरानुष्ठानस्य समाप्तौ सत्यामनोयुक्ते अनिस शकटे बद्धे दे गानौ शते च पुनरिप गनां शतद्वयं च ताभ्यां ब्राह्मणराज-न्याभ्यां दद्यात् । पुरुषस्य शतसंवत्सरपरिभितायुर्योगाच्छतसंख्याकनाडी- प्रगा॰ ९ अनु ० १९] कृष्णयजुर्वेदीयं तैतिरीयब्राह्मणम् ।

?269

संचारिशतेन्द्रियद्यचियोगाचानयोगोंशतसंख्या । यजमान आयुषीन्द्रिये च श्रतितिष्ठति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके चतुर्दशोऽनुवाकः ॥ १४ ॥

अथ पत्रदशोऽनुवाकः।

चतुर्दशे ब्राह्मणराजन्ययोगीनमुक्तम् । पश्चदशे त्वत्रभृथविषया होमविशेषा बच्यन्ते । तं होमं विधत्ते—

सर्वेषु वा एषु लोकेषुं मृत्यवोऽन्वायंताः। तेभ्यो यदाहुंतीर्न जुंहुयात् । लोके लोक एनं मृत्युर्विन्देत् । मृत्यवे स्वाहां मृत्यवे स्वाहेत्यं-भिप्रविमाहुंतीर्जुहोति । लोकालोकादेव मृत्युम-वंयजते । नैनं लोके लोके मृत्युर्विन्दति, इति ।

य एते छोका जनानां निवासस्थानानि तेषु सर्वेष्विप मृत्यु मरणहे-तवो व्याध्यादयोऽन्वायत्ता अनुप्रविष्ठय स्थिताः । तेभ्यो मृत्युभ्य आहुत्यकर-णेनाश्वमेधयाजिनमेनं तत्तत्स्थाने मृत्युर्विन्देत् । तस्मात्तत्पिरहाराय सर्वान्मृत्यु-हेत्नुहिश्य पत्येकं मृत्यवे स्वाहेत्यनुक्रमेणाऽऽहुतीर्ज्ञहुयात् । ताभिराहुतिभि-स्तत्स्थानादेव मृत्युं विनाशयति। तत एनं यजमानं कापि स्थाने मृत्युर्न लभते। इदानीं मृत्यवे स्वाहेति मन्नस्य वीष्सया पूर्वोक्तं वहाहुतिपक्षं निराकृत्यै-काहुतिपक्षं विधत्ते—

> यद्मुष्मे स्वाहाऽमुष्मे स्वाहेति जुह्नंत्संच-श्रीत । बहुं मृत्युमित्रं कुर्वीत । मृत्यवे स्वाहेत्येकंस्मा एवैकां जुहुयाद । एको वा अमुष्मिँ होके मृत्युः ( १ ) । अशनया

# मृत्युरेव । तमेवामुष्मिं छोकेऽवंयजते , इति।

यदि प्रतिमृत्युहेतुमुद्दिश्यामुष्मे व्याधिक्ष्पाय मृत्यवे स्वाहाऽमुष्मे दारि-द्यक्ष्पाय मृत्यवे स्वाहेत्येवं होमं कुर्वाणः पुरुषस्तत्तद्विशेषनामाऽऽचक्षीत तदा-नीमिमत्रं शत्रुक्षं बाधकं मृत्युं बहुविधं संपादयेत् । ततो बह्वाहुतिपक्षं परि-त्यज्य मृत्यवे स्वाहेत्येकेनैव मन्नेणेकस्मा एव देवाय मृत्युसामान्यक्षिण एकामेवाऽऽहुतिं जुहुयात् । स्वर्गलोके हि मृत्युरेक एव । कोऽसाविति चेदु-च्यते । योऽयमशनया मृत्युः क्षुधात्मको मृत्युः स एवैको न तु ज्वराद्यस्तत्र सन्ति । अत एकयाऽऽहुत्या स्वर्गलोके तमेवाशनयाक्ष्पं मृत्युं विनाशयित ।

आहुत्यन्तरं विधत्ते—

भूणहत्याये स्वाहेत्यंवमृथ आहुंतिं जुहोति । भूणहत्यामेवावंयजते, इति ।

त्रिवेदिब्राह्मणः कल्पसहितः स्वशाखाध्यायी वा गर्भो वा श्रूणः । तस्य हत्याभिमानिन्ये स्वाहुतमिद्मस्तु । अनयाऽऽहुत्या दोषं विनाशयित ।

इमामाद्वतिमाक्षिपति —

तदांहुः । यद्श्रूंणहृत्याऽपाञ्याऽथं । कस्मांचज्ञेऽपिं क्रियत इतिं, इति ।

तत्र अणहत्याविषये चोद्यवादिन एवमाद्याहुः । यद्यस्मात्कारणाद्या भ्रूणहत्या सेयमपात्र्या पुरुषस्यापात्रीकरणमहीत । कर्मानुष्ठानादिषु पात्रं योग्यं
सन्तं पुरुषमयोग्यं करोति । अथैवं सति कस्मात्कारणादस्मिन्यज्ञमध्येऽपि
तस्या भ्रूणहत्याया आहुतिः कियते। न त्वियं कर्तुं युक्ता किंत्वधिकारसिद्वये कूष्माण्डादिहोमवत्कर्मादावेवाऽऽहुतिः कर्तव्येति चोद्यम् ।

अत्रोत्तरं दर्शयति—

अमृत्युर्वा अन्यो भूणहत्याया इत्यांहुः । भूणहत्या वाव मृत्युरितिं । यद्भूंणहत्यायै स्वाहेत्यंवभूथ आहुंतिं जुहोतिं ( २ ) । म्। १२९१ ------

मृत्युमेवाऽऽहुंत्या तर्षयित्वा पंरिपाणं कृत्वा । भ्रूणन्ने भेषुजं कंशोति, इति ।

अत्र शास्त्रार्थरहस्याभिज्ञा एवमाहुः — श्रूणहत्याया इतरो यः पापविशेष एतामपेक्ष्य स सर्वोऽज्यमृत्युरेव पापान्तरेणेदृशवाधाभावात् । तस्माद्तिवाधक-त्वाद्भूणहत्येव मृत्युरिति तेषां वचनम् । एवं सत्यवभृथाहुतिव्यतिरेकेण तस्य प्रतीकारो नास्ति । तस्मात्कर्भमध्येऽज्यवभृथे यद्येतामाहुति जुहुयात्त-दानीमनयाऽऽहुत्या मृत्युदेवतामेव तृप्तां कृत्वा यज्ञमानं च परिपाणं सर्वतः पात्रं कृत्वा श्रूणद्ये श्रूणहत्यारूपाय पाष्मने भेषजं शमनं करोति ।

इदानीं कैमुतिकन्यायेन तामाहुति पशंसति-

एता है वै मुंण्डिभ औदन्यवः। भूण-हत्याये प्रायंश्वितिं विदांचंकार । यो हास्यापि प्रजायां ब्राह्मणः हन्ति । सर्वस्मे तस्में भेषजं कंरोति, इति।

उदकमात्मन इच्छतीत्युद्न्युर्जेलमात्राहारः कश्चित्तपस्वी मुनिस्तस्य पुत्र औदन्यवः। तस्य च मुण्डिभ इति नामधेयम्। स चात्रमेधावभृथमन्तरेण केवलामप्येतामाहुतिं श्रूणहत्यायाः प्रायश्चित्तं मन्यते। तिष्ठतु मुण्डिभो वयं त्वेवं मन्यामहे। अस्यात्र्यमेधयाजिनः प्रजायां पुत्रभृत्यादिरूपायामपि यः कश्चिद्राह्मणं हन्ति तस्मै सर्वस्मै ब्रह्मवथदोषायेमामाहुतिं भेषजं करोति। किमु वक्तव्यमवभृथेऽनुष्ठीयमानेऽश्वमेधयाजिनो भ्रूणहत्यां नाश्चयतीति।

तृतीयामाहुतिं विधत्ते—

जुम्बकाय स्वाहेत्यंवमृथ उत्तमामाहुंतिं जुहोति । वर्हणो वै जुम्बकः । अन्तत एव वर्हणमवंयजते , इति।

जुम्बकशब्दस्य वरुणवाचित्वात्तदीयोत्तमाहुतिहोमेन कर्मान्ते वरुणमेव विनाशयति । अतो बाधकविनाशेन सर्वोपद्रवपरिहारः । होमाधारं विधत्ते—

खळतेविंक्षिधस्यं शुक्रस्यं पिङ्गाक्षस्यं मूर्ध-न्जुंहोति । एतद्दे वरुणस्य रूपम् । रूपेणैव वरुणमवंयजते ( २ ), इति ॥

छोके मृत्युर्जुहोति मूर्धन्जुहोति द्वे च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये पश्चदशोऽनुवाकः ॥ १५॥

खलतः केशरहितमस्तकोपेतः। विक्रिधः स्वेदनशीलशरीरो विक्रिन्नदेहो वा। शुक्तः श्वित्री। पिङ्गाक्षः पिङ्गलवर्णाक्षियुक्तः। तस्य शिरस्यैतामाहुर्ति जुहुयात्। एतत्खलत्यादियुक्तं शरीरं वरुणस्य वारकस्य पापस्य रूपमतस्तदुः चितेनैव रूपेण वरुणं पापरूपमवयजते विनाशयति।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके पञ्चदशोऽनुवाकः ॥ १५ ॥

अथ षोडशोऽनुवाकः ।

पश्चद्शेऽवध्थहोमविशेषा उक्ताः । षोडश उपाकरणमञ्चव्याख्यानाद्योऽ-भिधीयन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण—" नमो राज्ञे नमो वरुणायेति वेतसशाख-याऽश्वतूपरगोमृगानिशिष्ठ उपाकरोति " इति । तस्य मञ्चस्य प्रथमभागं व्याचष्ठे—

> वारुणो वा अश्वंः। तं देवतंया व्यंर्धयति। यत्प्रांजापत्यं करोति । नमो राज्ञे नमो वर्रणायेत्यांह । वारुणो वा अश्वंः। स्वयैवेनं देवतंया समंर्धयति, इति।

अश्वस्याब्योनित्वाद्वरुणस्य चापांपितत्वाद्यमश्वो वारुणः । यद्येनं प्राजा-पत्यं कुर्यात्तदा तमश्वं वरुणदेवतया वियोजयेत् । तत्पिरहारार्थमुपाकरणकाले वरुणस्य नमस्कारे कृते साति स्वयैव वरुणदेवतया तमश्वं समृद्धं करोति ।

द्वितीयभागस्य तात्पर्यं दर्शयति —

नमोऽश्वीय नमंः प्रजापंतय इत्यां ह । प्राजापत्यो वा अश्वः । स्वयैवैनं देवतंया समर्धयाति, इति ।

अश्वस्य प्रजापत्यक्षिजन्यत्वेन प्राजापत्यत्वादश्वप्रजापत्योर्नमस्कारे कृते सत्येनमश्वं स्वकीययैव देवतया समृद्धं करोति ।

तृतीयभागं व्याचष्टे—

नमोऽधिपतय इत्याह (१)। धर्मी वा अधिपतिः। धर्ममेवावं रुच्चे , इति।

धर्माभिमानी देव एवानुष्ठानस्याधिपतिरिति कृत्वा तन्नमस्कारेण धर्ममेव प्रामोति।

चतुर्थभागं व्याचष्टे—

अधिपतिर्स्यधिपतिं मा कुर्वधिप-तिर्हं प्रजानीं भूयासमित्याह । अधि-पतिमेवेन समानानीं करोति, इति।

हेऽश्व त्वमनुष्ठानस्याधिपतिरसि, अतो मामधिपति कुरु त्वत्यसादादहं मजानामधिपतिर्भूयासम्। एतत्पाठेन समानानां मध्ये यजमानमधिपति करोति। पश्चमभागं व्याचष्टे—

मां धंहि मियं घेहीत्यांह । आशिषंमेवैतामाशांस्ते, इति।

मामस्मिन्कर्मणि स्थापय मिय चैतत्फलं वा हेऽश्व स्थापय । अनेन मन्नभा-गपाठेन कर्मतत्फलसिद्धिरूपामाशिषमेव पार्थयते। नमो राज्ञ इत्यनुवाकस्य शेषे समाम्नातानां त्रयाणां मन्त्राणां विनियोगं दर्शयति—

> उपाकृताय स्वाहेत्युपाकृते जुहोति । आछंब्धाय स्वाहेति नियुंक्ते जुहोति । हुताय स्वाहेतिं हुते जुहोति । एषां लोकानांम्भिजित्ये (२), इति।

जपाकृते देवतायै संकल्पिते । नियुक्ते यूपे बद्धे । हुते वहाँ प्रक्षिप्ते । मन्ना-णामपि स एवार्थः । होमत्रयेण लोकत्रयजयो भवति ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''आग्नेय ऐन्द्राप्त आश्विनस्ते विशालयूप आलभ्यन्ते'' इति, तदेतिद्विधत्ते—

> प्रवा एष एभ्यो छोकेभ्यंश्यवते । योऽ-श्वमेधेन यजंते । आग्नेयमैंन्द्राग्नमंश्वि-नम् । तान्प्युनालंभते प्रतिष्ठित्यै, इति ।

अश्वमेधयाजिनो बहुपराधसंभवाङ्घोकत्रयात्प्रच्युतिः स्यात् । तिश्ववार-णार्थमाप्रेयादिपशुत्रयालम्भे सति प्रतिष्ठितिर्भवति ।

आग्नेयं मशंसति—

यदांग्रेयो भवंति । अग्निः सर्वां देवताः । देवतां एवावंरुन्धे, इति ।

ते देवा अग्नौ तन्ः संन्यधत्तेत्युक्तत्वाद्शिः सर्वदेवतात्मकः । तस्माद्शिः येन सर्वदेवताः मामोति ।

ऐन्द्रामं मशंसति-

ब्रह्म वा अग्निः। क्षत्रिमिन्द्रः। यदैन्द्रामो भवंति (३)। ब्रह्मक्षत्रे एवावंरुन्धे, इति।

अग्नेत्रीह्मणजात्यभिमानित्वाद्वाह्मणरूपत्वम् । इन्द्रस्य च क्षत्रियजात्यः भिमानित्वात्क्षत्ररूपत्वम् । तस्मादैन्द्राग्नेन जातिद्वयं स्वाधीनं करोति । प्रपा॰ ९अनु॰ १६] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

2266

आश्विनं प्रशंसति —

यदांश्विनो भवंति । आशिषामवंरुद्ध्ये, इति । आशिषां पार्थनीयानां फलानाम् । पश्नां त्रित्वं पशंसति—

> त्रयों अवन्ति । त्रयं हमे छोकाः । एष्वंव छोकेषु प्रतितिष्ठति , हाते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण—''तेषां पशुपुरोडाशानाममयेऽश्होमुचेऽष्टाकपाल इति दशहिवषं मृगारेष्टिमनुनिर्वपति । समानं तु स्विष्टकृदिडाममेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचे-तस इति यथालिङ्गं याज्यानुवाक्या भवन्ति'' इति । तत्र सप्तमकाण्डोक्तामेरकामिष्टिं विधत्ते—

अग्नयंऽश्होमुचेऽष्टाकंपाल इति दशहिवष-मिष्टिं निर्वपति । दशांक्षरा विराद् । अन्नं विराद् । विराजेवानाचमवंरुन्धे, इति ।

अप्रयेऽश्होमुच इत्येतस्मिन्नेवानुवाके दशापि हवींष्याम्नातानि । चतुर्थ-काण्डस्यानुवाकोक्ता याज्यानुवाकया विधत्ते—

> अग्नेमंन्वे प्रथमस्य प्रचेतस इति याज्यानु-वाक्यां भवन्ति सर्वत्वायं (४), इति ॥ अधिपतय इत्यांहाभिनित्या ऐन्द्राक्षो भवंति रुन्य एकं च॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये षोडशोऽनुवाकः ॥ १६॥

सर्वत्वमपेक्षितफलपौष्कल्यम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-बाह्यणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके षोडशोऽनुवाकः ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशोऽनुवाकः ।

षोडशे नमो राज्ञ इत्यादिमञ्जञ्याख्यानं केचिद्धोमपश्विष्टिविशेषाश्वाभि-हिताः । सप्तदशेऽश्वस्य रोगादिनिमित्तं प्रायश्चित्तमभिधीयते । तत्र रोगदोष-परिहारायेष्टित्रयं विधत्ते—

यद्यश्वं मुप्तपं हिन्देत । आग्नेयमष्टाकंपाळं निर्वं-पेत् । सौम्यं चरुम् । सावित्रमष्टाकंपाळम्, इति ।

उपतपत्संतापकरो रोगविशेषः। तास्विष्टिष्वाग्नेयं प्रशंसति—

> यदां मेयो भवंति । अभिः सर्वा देवतांः। देवतां भिरेवैनं भिषज्यति , इति ।

एनमश्वं भिषज्यत्यरोगिणं करोति । सौम्यं प्रशंसति—

> यत्सीम्यो अवंति । सोमो वा ओषं-धीनाः राजां । याभ्यं एवैनं विन्दतिं (१) । ताभिरेवैनं भिषज्यति, इति ।

याभ्य एवौषधीभ्यो भक्षिताभ्यो वैषम्यं प्राप्ताभ्य एनमश्वं रोगो लभते। सोमाधीनत्वादोषधीनां सौम्ययागेऽनुष्ठिते सति ताभिरेवौषधिभिरेनमश्वम-रोगं करोति।

सावित्रं पशंसति—

यत्सांवित्रो भवंति । स्वितृपं-स्रत एवेनं भिषज्यति, इति।

सिवत्राऽनुज्ञातत्वाचिकित्सा सम्यवसंपद्यते । अग्निसोमसिवतृदेवताः समृहाकारेण प्रश्नंसिति—

प्ताभिरेवैनं देवतांभिभिषज्यति। अगदो हैव भंवति, इति।

अग्न्यादिभिश्चिकित्सितोऽश्वः सर्वथा रोगरहित एव भवति। अथाश्वस्य त्वग्देोपनिमित्तं प्रायश्चित्तं विधत्ते—

पौष्णं चुरुं निर्विपेत् । यदिं श्लोणः स्यात् । पूषा वै श्लोण्यंस्य भिषक् । स एवैनं भिषज्यति । अश्लोणो हैव भंवति (२), इति ।

श्लोणो दुष्टत्वक् । श्लोण्यस्य त्वग्दोषस्य चिकित्सकः पूषा । अतः पौष्ण-चरुणा पूषेव चिकित्सां करोति ।

उपद्रवकारिदेवताविशेषगृहीतत्वे सति प्रायश्चित्तं विधत्ते-

रौद्रं चरुं निर्विपेत । यदिं महती देवतांऽभि-मन्येत । एतद्देवस्यों वा अश्वः । स्वयैवैनं देव-तंया भिषच्यति । अगदो हैव भवति, इति ।

महती देवता रुद्रः पश्चनामधिपतिः । तस्मिन्पशुष्वभिमन्यमाने सति ज्वरा-दिना पशुः पीड्यते । अश्वस्य पशुत्वेन रुद्रदेवत्यत्वाद्रौद्रयागेऽनुष्ठिते सति स्वकीययैव देवतया चिकित्सितत्वाद्रोगरहितो भवति ।

निवासस्थानपाप्त्यभावे पायश्चित्तं विधत्ते-

वैश्वानरं हादंशकपाछं निर्वपेन्मृगाखरे यदि नाऽऽगच्छेत्। इयं वा अग्निवैश्वा-नरः। इयमेवैनंमिचिअयां परिरोधमा-नयति। आ हैव सुत्यमहंगेच्छति, इति।

मृगस्याश्वस्याऽऽखरः सुत्येऽहानि निवासस्थानं तत्राऽऽगमनाभावे वैश्वा-नरेष्टिं कुर्यात् । इयमेव पृथिवी विश्वमनुष्यहितकार्यग्रिस्तस्मादियमेवाग्रिक्ष्या सती स्वकीयाभ्यामिंचभ्यां परितो रुद्ध्वा निवासस्थानमानयति । ततोऽश्वः सुत्यमहः प्रत्यागच्छत्येव । १२९८ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम् [३तृतीयकाण्डे-

वडवादिध्यानेऽश्वेन कृते सति पायश्चित्तं विधत्ते—

यद्यंधीयात (३) । अप्तयंऽश्होमुचेऽष्टाकं-पालः। सौर्य पयंः। वायव्यं आज्यंभागः, इति।

आज्यमेव भागो भजनीयं हविः ।
तत्र मथमं हविः मशंसति—

यर्जमानो वा अश्वः। अश्हंसा वा एष गृंहीतः। यस्याश्वो मेघांय प्रोक्षितोऽध्येति । यदंश्हो-मुचे निर्वपंति। अश्हंस एव तेनं मुच्यते, इति।

अयमश्वः प्राधान्याद्यजमानस्वक्ष्यः । तथा साति यस्य यजमानस्याश्वो यज्ञार्थं प्रोक्षितः सन्नध्येति वडवां गर्दभीं वा स्मरेत् । तच्च स्मरणं तृणखाद्याः दिपाप्तावौदासीन्यादिनाऽनुमातव्यम् । तदानीमेषोऽश्वः पाष्मना गृहीतो भवति । तेनांहोमुग्यागेनायमश्वः पाषानमुक्तो भवति ।

द्वितीयं इविः पशंसति—

यर्जमानो वा अर्थः । रेतंसा वा एष व्युध्यते (४)। यस्याश्वो मेघांय प्रोक्षिं-तोऽध्येति । सौर्यः रेतः । यत्सौर्य पयो अर्वति । रेतंसैवैनः स समर्धयति , इति ।

सूर्यस्य रेतःस्वामित्वात्सौर्ययागेन वडवादिध्यानप्रयुक्तरेतोवियोगः समा-हितो भवति ।

वृतीयं हविः प्रशंसति—

यर्जमानो वा अर्थः । गर्जीवी एष व्यृध्यते । अ यस्याश्वो मेघाय प्रोक्षितोऽध्येति । प्ताः

3566

वायव्यां गर्भाः । यद्यायव्यं आज्यंभागी भवंति । गर्भेरेवैनः स समर्धयति, इति।

वायुपेरितस्य शारीरस्य रेतसो गर्भाशये पतने सित गर्भीभावाहर्भा वायव्याः । अतो वायव्ययागेन वडवाध्यानप्रयुक्तो गर्भीवयोगो न भविष्यति ।

एतदनुवाकोक्तां पायश्चित्तिं निगमयति —

अथो यस्यैषाऽश्वंमेधे प्रायंश्वित्तिः क्रियते । इष्टा वसीयान्भवति ( ५ ) , इति ॥

विन्दंत्य कोणो हैव भवत्यधीया दंघ्यते गैंभरेवैन स समर्थयति द्वे च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये सप्तद्शोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

यस्य यजमानस्याश्वमेधयागे यथोक्तनिमित्तं प्रायश्चित्तमनुष्ठीयते स यज-मानोऽश्वमेधेनेष्ट्राऽतिश्चयेन धनवान्भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैति-रीयबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके सप्तदशोऽनुवाकः ॥ १७ ॥

अथाष्टादशोऽनुवाकः ।

सप्तदशे अश्वरोगादिपायश्चित्तमुक्तम् । अष्टादशे ब्रह्मौदना उच्यन्ते । तत्र भाषान्तरगतं ब्रह्मौदनेष्ट्योर्विकल्पमनुवद्ति—

> तदांहुः । द्वादंश ब्रह्मौद्नान्त्सःस्थिते निर्विपेत । द्वादशिभवेषिष्टिभियेजेतेतिं, इति ।

तत्राश्वमेधविषये शाखान्तरानुसारिण एवमाहुः । अश्वमेधे सरस्थिते समाप्ते सति स्वग्रहं गत्वा द्वादश ब्रह्मौदनान्वा निर्वपेत्। इष्टिभिर्वाऽऽग्नेयाष्टाक-पालक्ष्पाभिद्वीदशिभर्यजेतेति । तत्रेष्टिपक्षं दूषयति—

यदिष्टिभिर्यजेत । उपनामुंक एनं यज्ञः स्यांत् । पापांयाः स्तु स्यांत् । आप्तानि वा एतस्य छन्दां स्ति । य ईजानः । तानि क एतावंदाशु पुनः प्रयुंक्जितितं । सर्वा वे सःस्थिते यज्ञे वागांप्यते । (१)। साऽऽप्ता भवति यातयां प्री । क्रुरीकृतेव हि भवत्य रूष्कृता । सा न पुनः प्रयुज्येत्यां हुः , इति।

यद्ययमिष्टिभिर्यजेत तदानीं सफलो यज्ञ एनं यजमानं प्रत्युपनामुक उपन-मनशिलः स्यात् । यज्ञफलमस्य संपद्यत एव । किं त्वसौ पापतरो भवति । कुत इति चेत्तदुच्यते । यो यजमान इष्ट्यानेतस्य च्छन्दांसि मन्नगतान्याप्तान्यु-पयुक्तानि । एवं सित तानि च्छन्दांसि पुनर्प्येतावदाश्वत्यन्तशीघ्रं को नाम प्रयोक्तुमईति । न द्युपकर्तृणि च्छन्दांस्यत्यन्तप्रयासं प्रापियतुं योग्यानि । किंच न केवलं छन्दांस्येवोपयुक्तानि । किं तु यज्ञे समाप्ते सित सर्वोऽपि वागाप्यते कृतप्रयोजना वर्तते । सा च तथा कृतप्रयोजना सती यात्यास्त्री गतसारा भवति । एवं सित पुनः प्रयुज्यमानाऽहिष्कृता पिष्टपेषणस्थानीयेन पुनः प्रयोगेण वाधिता कूरीकृतेव हिंसकस्वभावतां नीतैव भवति हि । तस्मात्सा वाङ्न पुनः प्रयोक्तव्येत्येवं रहस्याभिज्ञा आहुः ।

शाखान्तरपक्षं दूषित्वा स्वपक्षं विधत्ते—

द्वादंशीव ब्रंह्मीद्नान्सः स्थिते निवंपेत् । प्रजापंतिकी ओद्नः । यज्ञः प्रजा-पंतिः । उपनामुंक एनं यज्ञो अवति । न पापीयान्अवति , इति ।

?30?

अश्वमेधे समाप्ते सात द्वाद्श ब्रह्मोद्नानेव निर्वपेशं त्विष्टिभिर्यजेत्। ब्रह्मोद्निविधिश्वाऽऽधानप्रकरणे प्रपिश्चतः। ओद्नस्य यज्ञस्य च प्रजापितकार्यः त्वेन प्रजापितक्षित्रत्वे सत्योदनिर्वापेनैनं यजमानं प्रति यज्ञ उपनामुक इपनमनशीलो भवति। छन्दसां वाचश्च पूर्वोक्तपुनः प्रयोगदोषाभावादयं यजन्मानः पापतरो न भवति।

संख्यां प्रशंसति —

हादंश अवन्ति । हादंश मासाः संव-त्सरः । संवत्सर एव प्रतितिष्ठति, इति ॥

आप्यते संवत्सर एकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैनिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्यायेऽ-ष्टादशोऽनुत्राकः ॥ १८ ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठकेऽष्टादशोऽनुवाकः ॥ १८॥

अधैकोनविशोऽनुवाकः ।

अष्टादशे ब्रह्मौदना अभिहिताः । एकोनविंशे विभुत्वादिभिर्द्वादशिर्भुणै-रत्रमेधः प्रश्नस्यते । तत्र प्रथमं गुणमाह —

एष वै विभूनीमं युज्ञः । सर्वे हु वै तत्रं विभु भवति । यत्रैतेनं यज्ञेन यजन्ते, इति ।

विविधानां श्रेयसां भावियता विभुः । यस्मिन्देश एतेन यज्ञेन यजन्ते तस्मिन्देशे सर्वे गवादिकं विभु विविधश्रेयोभावियतृ भवति ।

द्वितीयं गुणमाह—

एष वै प्रभूनीमं युज्ञः। सर्वे ह वै तत्रं प्रमु अविति। युत्रैतेनं युज्ञेन युजेन्ते, इति। मकर्षेण श्रेयोभावयिता प्रभुः । अन्यत्पूर्ववत् । तृतीयं गुणमाह—

पूष वा ऊर्जस्वात्रामं यज्ञः । सर्वेश ह वे तत्रो-र्जस्वद्भवति । यत्रैतेनं यज्ञेन यर्जन्ते, इति । ऊर्जस्वानस्वान् । चतुर्थमाह—

पूष वे पर्यस्वान्नामं यज्ञः । सर्वे ह वे तत्र पर्यस्वद्भवति । यत्रैतेनं यज्ञेन यजन्ते, इति । पर्यस्वान्क्षीरादिरसवान् । पत्रममाह—

एष वै विधृंतो नामं यज्ञः । सर्वे ह वै तत्र विधृंतं अवित । यत्रैतेनं यज्ञेन यर्जन्ते, इति । विधृतो विशेषेण धृतो नियतफळ इत्यर्थः । षष्ठमाइ—

एष वे व्यार्वत्तो नामं यज्ञः । सर्वे ह वे तत्र व्यार्वत्तं भवति । यत्रैतेनं यज्ञेन यजंन्ते, इति । व्यार्वतः फलाधिक्येनेतरयज्ञविलक्षणः । सप्तममाह—

पुष वे प्रतिष्ठितो नामं युज्ञः । सर्वेश ह वे तत्र प्रतिष्ठितं भवति (२) । युत्रैतेनं युज्ञेन युजन्त, इति । प्रतिष्ठितश्राश्चरयरिहतः । अष्टममाह—

एष वै तेंजस्वी नामं युज्ञः । सर्वेश ह वै तत्रं तेजस्वि भवति । यत्रैतेनं यज्ञेन यजन्ते, इति । प्रगा०९अनु०१९] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

4042

तेजस्वी ख्यातिमान्।

नवमगाह—

एष वे ब्रह्मवर्चिसी नामं युज्ञः। आ हु वे तत्रं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते। यत्रैतेनं युज्ञेन यर्जन्ते, इति।

ब्रह्मवर्चसी मन्नमयुक्ततेजोयुक्तः । ब्राह्मगोऽपि तत्र देशे तथाविध एवाऽऽ-जायते खलु ।

दशमगाह—

एष वा अंतिव्याधी नामं यज्ञः । आ ह वै तत्रं राजन्योऽतिव्याधी जायते । यत्रैतेनं यज्ञेन यजनते, इति ।

अतिशयेन पापं वेद्धं शीलं यस्य सोऽयमितच्याधी । तस्मिन्देशे क्षित्र-योऽपि शत्रुमितशयेन वेद्धं समर्थे आजायते खलु ।

एकादशमाह-

एष वै दीर्घी नामं युज्ञः । दीर्घायुषो ह वै तर्त्र मनुष्यां भवन्ति । यत्रैतेनं युज्ञेन यजन्ते, इति ।

दीर्घो दीर्घफलयुक्तः।

द्वादशमाह—

प्ष वे क्रुप्तो नामं युज्ञः । कल्पंते ह वै तत्रं प्रजाभ्यों योगक्षेमः । यत्रैतेनं युज्ञेन यर्जन्ते (३), इति।

पर्यस्वान्नामं यज्ञः प्रतिष्ठितं भवत्यतिव्याधी जायते यत्रैतेनं यज्ञेन यजनते षट् च ॥

१३०४ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम् [३तृतीयकाण्डे-

एष वै विभूः प्रभूक्षजिस्वान्पर्यस्वान्विधृतो व्यावृत्तः प्रतिष्ठितस्ते जस्वी ब्रह्मवर्षस्यित-व्याधी दीर्घः क्रुप्ता द्वादंश ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याय एकोनाविंद्योऽनुवाकः ॥ १९ ॥

क्रृप्तः सर्वसाधनसंपनः । योगसाहतः क्षेमो योगन्नेमः। स च कल्पते संपः यते। एतैर्द्वोदशिभर्गुगैर्द्वादशब्रह्मौदनस्तुतिद्वाराऽश्वमेधः प्रशस्तः।

इति श्रीमत्सायगाचार्यावरिवते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठक एकोनविंशोऽनुवाकः ॥ १९ ॥

अथ विंशोऽनुवाकः ।

एकोनिविशे विभुत्यदिगुगैर्वज्ञस्य प्रशंसाऽभिहिता । विशेऽश्वस्य संज्ञपन-प्रकारोऽभिधीयते । यदुक्तं सूत्रकारेण—"वड्या पुरीषी चानः पुरो नीयतेऽश्वस्य वेतसशास्त्रायां तार्ष्ये क्रुरावीयासं हिरण्यकशियु चाऽऽस्तीर्य सौवर्गे रुक्पगुपरिष्ठात्क्वत्या तस्मिन्नश्वदूपरगोमृगानिव्रन्ति प्रक्षशास्त्रास्तित-रान् " इति । तत्र ठार्षे विभन्ते —

> तार्ष्येणाश्यः संज्ञंपयन्ति । यज्ञो वै तार्ष्यस्य यज्ञेनैवैनः समध्यन्ति, इति ।

ताः ये मिनि घृताक्तस्य कम्बल य नामधेयम्। तेनाश्वं संज्ञपयन्ति मारयन्ति। अधानसाधनत्वात्तार्धस्य यज्ञत्वम्। अतो यज्ञेनैवाश्वं समृद्धं करोति। पितृमेधे प्रयोज्यं साम विधत्ते—

यामेन साम्नां प्रस्तोताऽनूपंतिष्ठते । यमलोकमेवैनं गमयति, इति।

यमसंबन्धि साम यामं सामगैः पितृमेधे प्रयोज्यते । तेनात्र प्रस्तोता संब-प्यमानं पश्चमतु समीपे स्थित्त्रीपस्थानं कुर्यात् । तेनाश्वस्य यमलोकपाप्तिः । चर्मपटं विधत्ते—

ताप्यें चं कृत्यधीवासे चाश्वः संज्ञंपयन्ति । एतहै

## पंश्चनाः रूपम् । रूपेणैव पश्चनवंहन्ये, इति ।

तार्प्य प्रथममास्तिर्य तस्मिन्क्रस्यधीवासं चर्ममयमाच्छादनपटमास्तिर्य तस्मिन्संज्ञपयेत् । चर्मणः पश्चकार्यत्वेन पश्चरूपत्वात्पश्चमाप्तिः । कुत्त्यधीवासस्योपिर सुवर्णस्यचितां श्रय्यां विधत्ते—

हिरण्यकशिष भंवति । तेज्सोऽवंरुद्ध्ये (१), इति ।

हिरण्यस्य तेजस्वित्वात्तेजःपाप्तिः।

शय्याया उपरि सुवर्णफलकं विधत्ते—

रुक्मो भवति । सुवर्गस्यं छोकस्यानुंख्यात्यै, इति ।

रुक्मस्य दीप्त्यतिशयात्स्वर्गः प्रकाशितो भवति । तदुपर्यश्वस्थापनं विधत्ते—

अश्वीं भवति । प्रजापंतराप्त्यं, इति।

स्पष्टम् । ताप्यीदीन्मशंसति—

अस्य वै लोकस्यं रूपं तार्णम् । अन्तिरिक्षस्य कृत्यधीवासः । दिवो हिरण्यकशिषु । आदित्यस्यं रूक्मः । प्रजापंतरश्वः । इममेव लोकं तार्ण्यं-णांऽऽप्रोति । अन्तिरिक्षं कृत्त्यधीवासेनं । दिवंश् हिरण्यकशिषुनां । आदित्यः रुक्मेणं । अश्वेनैव मेध्येन प्रजापंतेः । सायुंज्यः सलोकतांमाप्रोति, इति ।

ताप्योदीनामश्वान्तानामुपर्यथोभावसाम्येन भूलोकादिरूपत्वे सति यजमाः नस्य तेन तेन ताप्योदिना तत्त्रद्भुलोकादिपाप्तिभैवति । सायुज्यं सहैकत्र वासः सलोकतां समानलोकंस्वामित्वम् । क्रत्वनुष्टानवेदने पशंसति—

एतासमिव देवतांनाः सायुंज्यम् । सार्ष्टितांः समानलोकतांमाप्रोति । योऽश्व-मेथेन यजंते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

अवंरुद्ध्या आप्तोत्यष्टौ चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

साष्टितां समानैश्वर्ययुक्तत्वम् । स्पष्टमन्यत् ।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके विंशोऽनुवाकः ॥ २०॥

अधैकविंशोऽनुवाकः ।

विंशेऽश्वस्य संज्ञपनमुक्तम् । एकविंशे तूत्तरवेद्यपवापोऽभिधीयते । तत्राऽऽदौ तावद्बहुविधनामनिर्वचनेनाश्वः स्तूयते । प्रथमं सवर्येति नाम्नो निर्वचनं दर्शयति—

> आदियाश्राङ्गिरसश्च सुवर्गे छोकेऽस्पर्धन्त । तेऽङ्गिरस आदियेभ्यः । असुमीदित्यमश्चेश् श्वेतं भूतं दक्षिणामनयन् । तेऽब्रुवन् । यं नोऽनेष्ट । स वर्योऽभूदितिं । तस्मादश्वश सब-र्येत्याह्वंयन्ति । तस्मादश्वश सब-

पुरा कदाचिदादित्या गणदेवता अङ्गिरसो महर्षयश्च स्वर्गछोकं निमित्तीकृत्य स्पर्धा कृतवन्तः । तदानीं प्रथमत आदित्यैः स्वर्गे प्राप्ते स्ति तेऽङ्गिरसः,
स्वर्गसिद्ध्यर्थं तेभ्य आदित्येभ्यः कांचिद्दक्षिणायनयन् । काऽसौ दक्षिणोति
सोच्यते । योऽयमादित्यो जगत्प्रकाशयन्नस्माभिर्दश्यते स एवाङ्गिरसां प्रार्थ-

नया श्रेतोऽश्रोऽभवत् । तमश्रमितरेभ्यः सर्वेभ्यो द्वादशभ्यो दक्षिणात्वेन नीत-वन्तः । तानिङ्गरसः मति त आदित्या अञ्चयन्हेऽङ्गिरसो यूयं यमश्रं नोऽस्मा-न्यत्यनेष्ठ नीतवन्तः सोऽश्रो वर्यः श्रेष्ठोऽभृदिति । यस्मादादित्यैरश्रो वर्य-नाम्ना व्यवहृतस्तस्माङोकेऽपि सार्यायनः समीचीनमश्रमुपलालनार्थं हस्तेन स्पृशन्तो हे सवर्येत्यनेन नाम्ना व्यवहर्गन्त । वर्यः श्रेष्ठेर्गुणैः सहितः सवर्यः । यस्मादिङ्गरोभिर्दत्तः श्रेष्ठोऽभूत्तस्मात्सर्वस्मिन्नपि यज्ञे वरः श्रेष्ठः पदार्थो दक्षि-णात्वेन दीयते ।

अथनामनिर्वचनं दर्शयति —

यत्प्रजापंतिराल्डबोऽश्वोऽभंवत् । तस्मादृश्वो नामं , इति।

प्रजापितः स्वयमेव कदाचिदश्वजातिर्भृत्वा देवैरालब्धः सन्नश्वो व्याप-कोऽभवत् । यद्यस्मादेवं तस्माद्श्वते व्यामोतीति व्युत्पत्त्याऽश्वनाम संपन्नम् । अर्वनामनिर्वचनं दर्शयति—

यच्छ्वयद्रुशसींद् । तस्माद्वी नामं, इति।

प्रजापतेरक्षि केनापि रोगेण श्वयदुच्छ्नं यदाऽभूत्तदानीमरुव्यथाहेतुरा-सीत्। यस्माद्रुस्तस्मादर्वेति नाम।

वाजिनाम्नो निर्वचनं दर्शयति—

यत्मद्यो वाजान्त्ममजयत् । तस्माद्राजी नामं, इति।

यद्यस्मात्कारणात्सद्यो जातमात्र एव वाजानन्नानि वेगाद्गत्वा सम्यग्जित-वान् । तस्माद्वाजिनाम संपन्नम् ।

आदित्यनाम्नो निर्वचनं दर्शयति —

यदसुराणां छोकानादंत्त । तस्मांदादित्यो नामं, इति ।

यद्यस्मात्कारणादयमश्वो युद्धे जयं प्राप्यासुराणां संवन्धिनो लोकािक्वा-सस्थानान्यादत्त स्वीकृतवान् । तस्मादादानादाादित्यनाम संपन्नम् । पवं नामनिर्वचनैरशं मशस्यास्मिन्कतावुत्तरवेद्युववापं विधत्ते— अग्निर्वा अंश्वमधस्य योनिरायतंनम् । सूर्योऽग्नेर्योनिरायतनंम् । यदंश्वमेधेऽग्नौ चित्यं उत्तरवेदिमुंपवपंति । योनिंम-न्तमेवैनंमायतंनवन्तं करोति , इति।

योऽयमश्वमेधः क्रतुस्तस्याग्नियों निः कारणम् । अग्नेः सकाशात्क्रत्वनुष्ठान-निष्पत्तेः । आयतनमाश्रयश्वाग्निरेव । सित ह्यमौ समाप्तिपर्यन्तो ह्यश्वमेधः प्रति-तिष्ठति । तस्य चाग्नेः सूर्य एव कारणमायतनं च । अत एव परिधिप्रकरणे पश्चिमदक्षिणोत्तरपरिधानाद्वर्ध्वं "सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातु" इत्येतेन मन्नेण सूर्य-स्यैव रक्षकत्वमाम्नातम् । " ततो योनित्वं रक्षाकरणत्वम् । उद्यन्तं वावाऽऽ-दित्यमग्निरनुसमारोहति " इति दर्शनादायतनत्वमप्युपपन्नम् । एवमग्न्यादि-त्ययोः साक्षात्परम्परया च योनित्व आयतनत्वे च सित यद्यश्वमेधक्रतौ चित्येऽभौ चयनाक्रदेऽग्निक्षेत्र उत्तरवेदिमुपवपतीष्टकाचयनेनोत्तरवेदिं निष्पाद्येत् । यदुप-वापादेनमश्वमेधमग्नियुक्तत्वेन योनिमन्तमायतनवन्तं च करोति ।

वेदनं पशंसति—

योनिमानायतंनवानअवति । स एवं वेदं, इति।

अश्वमेधकतोः साक्षात्परम्परया च योन्यायतनभूतावग्न्यादित्यौ पशंसति-

प्राणापानौ वा एतौ देवानाम् । यदंकी-

श्वमेधौ । प्राणापानावेवावंरुन्धे, इति।

अर्चनाहत्वादित्रिरर्कः। अश्वमेधफलक्ष्यत्वादादित्योऽश्वमेधः। अत एवान्य-न्नाऽऽम्नायते—'' अर्को वा एष यदिम्रसावादित्योऽश्वमेधः '' इति । यदः कश्विमेधौ यावग्न्यादित्यावेतौ देवानां सर्वेषां प्राणापानस्थानीयौ । अत एव तदुभयसंबन्ध्युत्तरवेद्युपवासेन प्राणापानावेव प्रामोति ।

मकारान्तरेण प्रशंसति —

ओजो बलं वा एतौ देवानांम् । यदंकिश्व-

2306

### मेधी । ओजो बर्लमेवावं रुच्धे, इति।

बलहेतुर्नवमो धातुरोजः । तत्कार्थं बलम् । एतावग्न्यादित्यौ सर्वेषां देवानामोजोबलरूपौ । तस्मादग्न्यादित्यसंबन्ध्युत्तरवेद्युपवापेनौजो बलं च प्राम्नोति ।

उत्तरवेद्यपवापं निगमयति—

अग्निर्वा अश्वमेधस्य योनिरायतंनम्। सूर्योऽन् ग्नेयोनिरायतंनम् । यदंश्वमेधंऽग्नौ चित्यं उत्तरवेदिं चिनोतिं । तावंकिश्वमेधौ । अर्का-श्वमेधावेवावंरुन्ये । अथों अर्काश्वमे-धयोरेव प्रतितित्वति (३), इति ॥ नामं करोति सूर्योऽग्नेयोनिरायतंनं चत्वारिं च॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याय एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१ ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठक एकविंशोऽनुवाकः ॥ २१॥

#### अथ द्वाविशोऽनुवाकः।

उत्तरवेद्युपवाप एकविंशेऽभिहितः । ऋषभालम्भो द्वाविंशेऽभिधीयते । तत्राऽऽदावश्वस्य दीक्षादिकात्प्रधानयागात्पुरस्तात्संवत्सरमात्रे प्रोक्षणाचङ्गं विधत्ते—

प्रजापंतिं वै देवाः पितरंम् । पृशुं भूतं मेघायाऽऽ-रूभन्त । तमारूभ्योपावसन् । प्रातर्थष्टांस्मह इति । एकं वा एतद्देवानामहंः । यत्संवत्सरः ।

## तस्मादश्वः पुरस्तांत्संवत्सर आलंभ्यते, इति।

पुरा कदाचिद्देवानां पिता प्रजापितिर्देवैः प्राधितोऽश्वजातिः प्रभूर्म् । तं पशुं देवा मेथाय यज्ञार्थमालभनत स्पर्शनेन संकल्पितवन्तः । तं संकल्प्य परेष्यः पातर्यष्टास्मह इति निश्चित्योपावसन्पश्चसमीपे स्थितवन्तः । योऽयम्स्माकं संवत्सरः काल एतद्देवानामेकमेवाहः । यस्माद्वे देवैः कृतं तस्मादयम्थो दीक्षादियागप्रयोगात्पुरस्ताद्देवानामेकदिनरूपेऽस्मदीये संवत्सरे स्पर्शनयोक्षापित्ना प्रारब्धव्यः ।

अश्वनिर्वचनेनाश्वमेधनिर्वचनेन चार्श्व प्रशंसति-

यत्मजापंतिराल्डघोऽश्वोऽभंवत् । तस्माद्श्वंः यत्मचो मेघोऽभंवत् (१)। तस्मादश्वमेघः, इति ।

यद्यस्मात्मजापित्रयं पशुक्ष्पेणऽऽलब्धः सन्नश्वो व्यापकोऽभवत्तस्मादश्रुत इति व्युत्पत्त्याऽश्वनामाभवत् । यद्यस्मात्कारणात्सद्य एव तस्मिन्नवाहन्यश्वो मेधक्ष्पो यज्ञोऽभवत् । तस्मादश्वेन निष्पाद्यो मेधो यज्ञोऽश्वमेधः ।

एतद्वेदनं पशंसति --

वेदुकोऽश्वमाशुं भवति । य एवं वेदं, इति।

आशुं शीघ्रगामिनमश्वं वेदुको लब्धा भवति । पुनरप्यश्वं प्रशंसति—

> यहै तत्प्रजापंतिराळ्डघोऽश्वोऽभंवत् । तस्मा-दर्श्वः । प्रजापंतेः पश्चनामनुरूपतमः , इति ।

यस्मादश्वः प्रजापितरालब्धोऽभवत्तस्माद्यमश्वः पश्नां मध्ये प्रजापतेर-तिशयेनानुकूलः।

एतद्वेदनं पशंसति—

आऽस्यं पुत्रः प्रतिरूपो जायते । य एवं वेद, इति ।

अस्यानुरूपत्ववेदितुः पुनः प्रतिरूपोऽनुरूप आजायते । अश्वमेधयागं तद्देदनं च प्रशंसति---

सर्वाणि मूतानि संभृत्याऽऽलंभते।

2322

समेंनं देवास्तेजंसे ब्रह्मवर्भसायं भरन्ति । योऽश्वमेधेन यजंते । (२) । य उं चैनमेवं वेदं, इति।

यो यष्टा यश्च वेदिता स सर्वोऽप्यश्वस्य प्रजापतिरूपत्वात्प्रजापतेश्च सर्वी-त्मकत्वात्सर्वाण्यपि भूतान्यश्वरूपेण संभृत्यैकीकृत्याऽऽलम्भं करोति । तेनाऽऽ-लम्भेन देवा एनं पुरुषं तेजसे शरीरकान्त्यै ब्रह्मवर्चसाय श्रुताध्ययनसंपत्त्यै च संभरन्ति समर्थे कुर्वन्ति ।

पुनरप्यश्वं प्रकारान्तरेण प्रशंसति—

एतहैं तहेवा एतां देवतीम् । पृशुं भूतं मेधायाऽऽलंभन्त । यज्ञमेव । यज्ञेनं यज्ञमं-यजन्त देवाः । कामप्रं यज्ञमंकुर्वत । तेंऽ-मृत्त्वमंगच्छन्, इति ।

तत्तदा पूर्विस्मिन्काले देवा एतां प्रजापितदेवतां पशुं भृतम् श्रक्षिण निष्णः यज्ञार्थमालभन्तेति यत्तदेतद्दे वक्ष्यमाणमेवेति मन्तव्यम् । तदेतत्स्पष्टी क्रियते यज्ञमेव यज्ञायाऽऽलभन्त इति तस्यार्थः । एवं सित प्रजापत्यात्मना यज्ञेना-श्रमेधारुयं यज्ञं देवा अयजन्त । तं च यज्ञं कामप्रं सर्वेषां कामानां पूरियतार- मकुर्वत । ततस्ते कर्तारोऽमृतत्वं कामियत्वा तदमृतत्वमगच्छन् ।

कत्वनुष्टानं प्रशंसति—

योंऽश्वमेधेन यर्जते । देवानं मिवायंने नैति (३) । प्राजापत्ये नैव यज्ञेनं यजते कामप्रेणं । अप्रनमिरमेव गंच्छति, इति ।

अश्वमेधयाजी देवानामेव योग्येन मार्गेण गच्छति । किंच प्रजापितसं-बन्धिनैव कामपूरकेण यज्ञेनायं यजते तेनायं पुनर्भरणरहितं प्राजापत्यमेव पदं प्रामोति । ऋपभं पशुं विधत्ते—

एतस्य वै रूपेणं पुरस्तांत्प्राजाप्यमृंष्मं तूप्रं बंहुरूपमालंभते । संवेभ्यः कामेभ्यः । सर्वस्याऽऽप्ये । सर्वस्य जिये, इति।

सर्वकामसिद्धार्थं पुरस्तादश्वपेधारम्भ एव सांग्रहणीसंज्ञान्योरनन्तरं वैशाख्यां पौर्णमास्यां कंविदृषभमालभेत । कीदृशमेतस्यैव प्रजापतेः स्वरूपे-णोपलक्षितत्वात्पाजापत्यम् । तूपरं शृङ्गद्दीनम् । बहुरूपं नानावर्णम् । सोऽय-मृषभालम्भः सर्वस्य कामस्य प्राप्त्यै सर्वस्य वशीकरणाय च संपद्यते । यागवेदने प्रशंसति—

> सर्वमेव तेनांऽऽप्रोति । सर्वं जयति । योंऽश्व-मेथेन यजंते । य उं चैनमेवं वेदं (४), इति ॥

> > मेघोऽभवद्यनंत एति वेदं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये द्याविशोऽनुवाकः ॥ २२॥

तेन यागेन वेदनेन च॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥ २२ ॥

अथ त्रयोविंशोऽनुवाकः।

द्वाविंशे प्रथममनुष्ठेय ऋषभोऽभिहितः । एतावता यद्यत्क्रतावनुष्ठेयं तत्स-वमुक्तम् । अथ त्रयोविंशेऽश्वावयवेषूपासनमभिधीयते । तत्राऽऽदावहोरात्ररूपेण लोमध्यानं विधत्ते—

> यो वा अश्वंस्य मेध्यंस्य छोमंनी वेदं । अश्वंस्येव मेध्यंस्य छोमंछोमञ्जुहोति । अही-

रात्रे वा अश्वंस्य मेध्यंस्य छोमंनी । यत्सायं प्रांतर्जुहोतिं । अश्वंस्यैव मेध्यंस्य छोमंछोम-ञ्जुहोति । एतदंनुकृति ह स्म वे पुरा । अश्वंस्य मेध्यंस्य छोमंछोमञ्जुह्वति, इति।

यः कश्चित्पुमान्यागयोग्यस्याश्वस्य पार्श्वद्वयवातं लोगद्वयं वेदोपास्ते निर्न्तरं ध्यायित सोऽयमश्वस्यैकैकस्मिँहोन्नि हुतवान्भवति । कथं ध्यातव्यमिति तदुच्यते—ये अहोरात्रे विद्यते ते एव प्रजापितिक्षस्याश्वस्य लोगनी इति ध्यायेत् । एवं ध्यानयुक्तः सायं प्रातश्च यद्धिहोत्रं जुहोति तेनाश्वस्य यावन्ति लोगानि तावत्य आहुतयः संपद्यन्ते । पुरा कल्पादौ देवा एतद्नुकृत्यैतस्य ध्यानसंपाद्यस्य फलस्यानुकरणं यथा भवति तथाऽश्वस्यैकैकस्मिँहोम्न्येकै कामाहुतिं जुह्वति । अस्माकं तु तथाविधसामध्यीभावादनेनोपासनेनैव तत्फल्लिखिरित्यभिषायः ।

अवयवान्तरध्यानं विधत्ते —

यो वा अश्वंस्य मेध्यंस्य पृदे वेदं । अश्वंस्यैव मेध्यंस्य पृदे पंदे जुहोति । दुर्शपूर्णमासौ वा अश्वंस्य मेध्यंस्य पृदे ( १ ) । यहंशपूर्ण-मासौ यर्जते । अश्वंस्यैव मेध्यंस्य पृदे पंदे जुहोति । एतदंनुकृति ह स्म व पुरा । अश्वंस्य मेध्यंस्य पृदे पंदे जुह्नति , इति।

पूर्ववद्याख्येयम् ।

अश्वो मार्गश्रमपरिहाराय भूमौ शरीरस्य यद्विपरिवर्तनं करोति तस्य ध्यानं विधत्ते—

यो वा अश्वंस्य मेध्यंस्य विवर्तनं वेदं । अश्वं-स्येव मेध्यंस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति । असौ वा आंदित्योऽश्वः । स आंहवनीयमागं-च्छति । तद्दिवंर्तते । यदंग्निहोत्रं जुहोति । अश्वंस्येव मेध्यंस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति । एतदंनुकृति ह स्म वै पुरा । अश्वंस्य मेध्यंस्य विवर्तने विवर्तने जुह्नति ( २ ), इति ॥

पदे अंग्रिहोत्रं जुहोति त्रीणि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके नवमाध्याये त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

योऽसावादित्यो दृश्यते स एवाश्वरूपेणाऽऽहवनीयं प्रत्यागच्छति " अप्नि वावाऽऽदित्यः सायं प्रविश्वति " इति श्रुत्यन्तरात् । तदेतदादित्यागमनम-श्वस्य विवर्तनिमिति ध्यायेत् । अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमप्रपाठके त्रयोविंशोऽनुवाकः ॥ २३ ॥

मुजापंतिस्तमंष्टादाशिभिः मजापंतिरकामयतोभावस्मै युक्जन्ति तेजसाऽपं माणा अपश्रीकृष्ट्यां मुजापंतिः मेणानं मथमेनं मुजापंतिरकामयत महान्वैध-देवो वा अश्वंस्य मजापंतिस्तं यंज्ञकृतुभिरपश्रीक्षांद्वाणौ सर्वेषु वाकृणो यद्यश्वं तदांहुरेष वै विभूस्ताप्येणांदित्याः मुजापंति पितरं यो वा अश्वंस्य मेध्यंस्य लोगंनी त्रयोविश्वातिः ॥

प्रजापंतिर्सिमहाँके बहवं उत्तर्तः श्रियंमेवावं प्रजापंतिरकामयत महान्य-त्प्रातिरिष्टिंभिः प्रवा एष एभ्यो छोकेभ्यः सर्वे ह वै तत्र पर्यस्वद्य उं चैनमेवं वेदं चत्वार्यशीतिः॥

हरिः ॐ म्॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ प्रगा०१०अनु०१] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

१३१५

वेदार्थस्य मकाशेन तमो हार्दे निवारयन्। पुमर्थाश्वतुरो देयादिचातीर्थमहेश्वरः॥ १॥

इति श्रीमद्वीरवुक्कणसाम्राज्यधुरंधरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थपकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मण-भाष्ये नवमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ९॥

अथ तृतीयकाण्डे दशमः प्रपाटकः।
तत्र प्रथमोऽनुवाकः।

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १॥ अश्वमेथस्य शेषो यो नवमेऽसौ समीरितः। सावित्रचयनं ब्रुते दशमेऽस्मिन्प्रपाठके॥ २॥

तस्य चयनस्यापेक्षितिमिष्टकानां स्वरूपं सूत्रकारो दर्शयति—"सावित्रश् स्वर्गकामिश्चन्वीत, पश्चवन्ये चीयते चेष्यमाण उपकल्पयते पश्चाशीतिशतं हिर्ण्येष्टकाः, यावदुत्तममङ्गुलिपरु तावतीः शर्करा वा, अभ्यक्ताश्चतस्यः स्वयमानृण्णा अपिरिमिता लोकंपृणाः '' इति । तत्तामामिष्टकानामुपधानस्थाने पिरमण्डलाकारां रेखां कुर्यात् । तद्दि सूत्र एवोक्तम्—" उत्तरवेदिदेशस्य मध्ये शङ्कं निहत्य सर्वतः परिमण्डलं रथचक्रमात्रं सावित्रं परिलिख्य समूलं हारितं दर्भस्तम्बमाहत्य मध्येऽग्नेनिखाय जुद्धां पश्चग्रहीतं ग्रहीत्वा सजूरब्दो यावित्रम्तम्बमाहत्य मध्येऽग्नेनिखाय जुद्धां पश्चग्रहीतं ग्रहीत्वा सजूरब्दो यावित्रम्तम्बमाहत्य मध्येऽग्नेनिखाय जुद्धां पश्चग्रहीतं ग्रहीत्वा सजूरब्दो यावित्रम्तम्बमाहत्य मध्येऽग्नेनिखाय जुद्धां पश्चग्रहीतं ग्रहीत्वा लिखत्वा '' इति । तासु नवसु लेखाया अभ्यन्तरं नवपरिमण्डला लेखा लिखित्वा '' इति । तासु नवसु लेखासु प्रपाटकस्याऽऽद्यानुवाको प्रोक्तेर्मेन्त्रीरिष्टका उपद्ध्यात् । एतिस्मन्यित्रस्य लेखासु प्रपाटकस्याऽऽद्यानुवाको बह्वो विद्यन्ते तत्र प्रथममनुवाकं सूत्रकारो विनियुक्ते—" नवम्यां बाह्यायां लेखायां पश्चदश पूर्वपक्षस्याहान्युप्तिनिस्रानं विज्ञानम् '' इति । पाठस्तु—

हिर ॐ।

संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानद्भिजानत् । संकल्पंमानं प्रकल्पंमानमुप्कल्पंमान्मुपंकृपं

# कृतम् । श्रेयो वसीय आयत्संभूतं भूतम्, इति ।

तत्र संज्ञानादीनि पश्चद्श पदानि शुक्कपक्षस्य प्रतिपदादिषु पौर्णमास्यन्तेषु दिनेष्वहां नामधेयानि । एतच सर्वमुत्तरब्राह्मणानुवाके स्पष्टी भविष्यति । तैरेतैनीमधेयैः पश्चदशेष्टका नवम्यां बाह्यरेखायामुपद्ध्यात् । हे प्रथमेष्टके त्वं संज्ञाननामकं प्रथममहरसि । हे द्वितीयेष्टके त्वं विज्ञाननामकं द्वितीयमहरसि । एवं सर्वत्र योज्यम् । तया देवतया मन्नस्य सर्वशेषत्वात्सर्वत्रायं पटनीयः । तत्रश्चेवं पाठः संपद्यते संज्ञानं तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्ध्रुवा सीदेति । एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम् । तत्तदहःपरत्वेन निर्वचनानि यथायोग्यमुन्नेयानि ।

कल्पः—''तेषामन्तरालेष्वेतेषामहां पश्चदश मुह्तानुपद्धाति—चित्रः

केतुः" इति । पाठस्तु—

चित्रः केतुः प्रभानाभान्संभान् । ज्योतिष्माः-स्तेजंस्वानातपःस्तपंत्रभितपंत् । रोचनो रोचं-मानः शोभनः शोभंमानः कल्याणंः, इति ।

एतस्मिन्द्रितीयेऽवान्तरानुवाके प्रोक्ताश्चित्रः केतुरित्याद्यः पश्चद्श ये शब्दास्ते शुक्कपक्षगत एकैकस्मिन्नहन्युद्यास्तमयमध्यवर्तिनां मुहूर्तानां नामधे-यानि । शेषं पूर्ववत् ।

करपः—''अथान्तरस्यां पश्चदश पूर्वपक्षस्य रात्रीरुपद्धाति—दर्शा दृष्टा"

इति । पाठस्तु—

दशीं दृष्टा दंशीता विश्वरूपा सुदर्शना । आप्यायंमाना प्यायंमाना प्यायां सूनृ-तेरां । आपूर्यंमाणा पूर्यंमाणा पूर-यंन्ती पूर्णा पार्णमासी , इति।

अस्मिस्तृतीयानुवाके मोक्ता दर्शादयः शब्दाः शुक्रपक्षस्य पश्चद्शानां रात्रीणां नामधेयानि ।

कल्पः—''तासामन्तरालेष्वेतासां रात्रीणां पञ्चद्श मुहूर्तानुपद्धाति— दाता प्रदाता'' इति । पाटस्तु—

दाता प्रदाताऽऽनन्दी मोदंः प्रमोदः (१)।

१३१७

आवेशयंत्रिवेशयंन्त्संवेशंनः सःशांन्तः शान्तः। आभवंन्प्रभवंन्त्संभवन्त्संभूतो भूतः, इति।

अस्मिश्रतुर्थानुवाके पोक्ता दात्रादयः पश्चदश शब्दा एकैकरात्रिगतानां पश्चदशानां मुद्दूर्तानां नामधेयानि । एता रात्रय एते च मुद्दूर्ता अष्टम्यां छेखा- यामुपथेयाः ।

कल्पः—" अथान्तरस्यां पश्चदशापरपक्षस्याहान्युपदधाति—प्रस्तुतं विष्टु-तम्" इति, पाटस्तु—

> प्रस्तुंतं विष्टुंतः सःस्तुंतं कल्याणं विश्वरूं-पम् । शुक्रममृतं तेजस्वि तेजः समिद्धम् । अरुणं भांनुमन्मरीविमद्भितपत्तपंस्वत्, इति ।

एतस्मिन्पञ्चमानुवाके भोक्ताः मस्तुतादिशव्दाः कृष्णपक्षगतेषु प्रतिपदाद्य-मावास्यान्तेषु दिनेष्वहां पञ्चद्शानां नामधेयानि ।

कल्पः—'' तेषामन्तरालेष्वेतेषायहां पश्चदश्च मुद्द्तीनुपद्धाति—सवितः प्रसविता '' इति । पाठस्तु—

स्विता प्रंसविता द्वीप्तो द्वीपयन्दीप्यंमानः। ज्वलं ज्ज्विता तपंन्वितपंन्त्संतपंन्। रोचनी रोचंमानः शुम्भूः शुम्भंमानी वामः, इति।

अस्मिन्षष्ठानुवाके मोक्ताः सवित्रादयः पश्चदश शब्दाः कृष्णपक्षगत एकै-कस्मिन्नहनि पश्चदशानां मुहूर्तानां नामधेयानि । एतानि कृष्णपक्षगतस्याहानि तन्मुहूर्ताश्च सप्तम्यां लेखायासुपधेयाः ।

कल्पः—'' अथान्तरस्यां पश्चद्ञापरपक्षस्य रात्रीरूपद्धाति—सुता सुन्वती'' इति । पाठस्तु—

सुता सुंन्वती प्रसुंता सूयमांनाऽभिष्य-मांणा । पीतीं प्रपा संपा तृप्ति- श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम् [३तृतीयकाण्डे-

# स्तर्पयंन्ती (२)। कान्ता काम्या कामजाताऽऽयुंष्मती कामदुर्घा, इति।

अस्मिन्सप्तमेऽनुवाके प्रोक्ताः सुतादयः शब्दाः पञ्चदशसंख्याकाः कृष्ण-पक्षगतानां पञ्चदशानां रात्रीणां नामधेयानि ।

कल्पः—'' तासामन्तरालेष्वेतासां रात्रीणां पश्चद्श मुहूर्तानुपद्धाति— अभिशास्ताऽनुमन्ता '' इति । पाठस्तु—

> अभिशास्ताऽनुंमन्ताऽऽनन्दो मोदंः प्रमोदः । आसादयंत्रिषादयंन्त्सः सादंनः सःसंत्रः सन्नः । आमूर्विभूः प्रभूः शंभूभुवंः , इति।

प्तस्मित्रष्टमेऽनुवाके प्रोक्ता अभिशास्तेत्याद्यः पश्चद्श शब्दा एकैकस्यां कृष्णपक्षरात्रौ विद्यमानानां पश्चदशमुह्तीनां नामधेयानि । कृष्णपक्षरात्रय-स्तन्मुह्तीश्च षष्टचां लेखायामुपधेयाः ।

कल्पः—'' अथान्तरस्यां द्वादश पूर्वपक्षानुपद्धाति—पवित्रं पविषय्यन् "

प्वित्रं पविषयन्यतो मेध्यः। यशो यशंस्वाना-युर्मृतः। जीवो जीविष्यन्त्स्वर्गी छोकः, इति।

अस्मिनवमानुवाकेऽभिहिता द्वादश पवित्रादिशब्दाश्चेत्रवैशाखादिमासेषु वर्तमानानां द्वादशानां शुक्रपक्षाणां नामधेयानि । एते च शुक्रपक्षाः पश्चम्यां लेखायामुपधेयाः ।

कल्पः—'' अथान्तरस्यां द्वादशापरपक्षानुपदधाति—सहस्वान्त्सहीयान्'' इति । पाठस्तु—

> सहंस्वान्त्सहीयानीजंस्वान्त्सहंमानः। जयं-त्रिजयंन्त्सुद्रविणी द्रविणीदाः। आर्द्रपं-वित्री हरिकेशी मोदंः प्रमोदः (३), इति।

2336

अस्मिन्दशमानुवाकेऽभिहिताः सहस्वानित्यादयो द्वादश शब्दाश्चेत्रवैशाखा-दिमासेषु कृष्णपक्षाणां नामधेयानि। एते कृष्णपक्षाश्चतुथ्यां लेखायामुपधेयाः। कल्पः—''अथान्तरस्यां त्रयोदशमासनामान्युपदधाति—अक्णोऽक्णरजाः'' इति। पाठस्तु—

> अरुणोंऽरुणरंजाः पुण्डरीको विश्वजिदंभि-जित् । आर्द्रः पिन्वंमानोऽत्रंवान्रसंवानिरां-वान् । सर्वीषधः संभरो महंस्वान्, इति ।

अस्मिन्नेकादशानुवाकेऽभिहिता अरुणादयस्त्रयोदश शब्दाश्चेत्रादिमासाना-मधिकमाससहितानां नामधेयानि । एते मासास्तृतीयस्यां छेखायामुपथेयाः । कल्पः—''सिकता उपद्धाति—एजत्का जोवत्काः'' इति । पाठस्तु—

> प्जत्का जोंवत्काः । श्रुह्धकाः शिंपिविष्टकाः । सारिस्रराः सुशेरवः । अजिरासों गमिष्णवंः, इति ।

अस्मिन्द्वादशानुवाकेऽभिहिता एजत्कादयोऽष्टौ शब्दाः सिकताविशेषाणां नामधेयानि । एताश्र सिकतास्तस्यामेव तृतीयस्यां लेखायामुपधेयाः ।

कल्पः—" अथान्तरस्यां पश्चदश मुहूर्तानुपदधाति—इदानीं तदानीम् " इति । पाठस्तु—

> इदानीं तदानीमेतिहैं क्षिप्रमंजिरम् । आशुर्निमेषः फणो द्रवंत्रतिद्रवंत् । त्वर्थस्त्वरंमाण आशुराशींयाञ्जवः, इति ।

अस्मिस्रयोदशानुवाकेऽभिहिता इदानीमित्यादयः पश्चदश शब्दाः पूर्वोक्तिः स्यैकैकमुद्दर्तस्यावयवभूतानां पश्चदशानां क्षुद्रमुद्दर्शानां नामधेयानि । एते च क्षुद्रमुद्दर्शा द्वितीयस्यां लेखायामुपधेयाः ।

कल्पः—"अथान्तरस्यां षड्यज्ञकतूंस्त्रीणि चर्तुनामान्युपदधाति—"अग्नि-ष्टोम उन्थ्योऽग्निर्ऋतुः" इति । पाटस्तु—

अग्निष्टोम उक्थ्योऽतिरात्रो हिरात्रस्निरात्रश्चंतु-

# रात्रः । अग्निर्ऋतुः सूर्यं ऋतुश्चन्द्रमां ऋतुः, इति ।

अस्मिश्चतुर्दशानुवाकेऽभिहिता अग्निष्टोमादयः षर्छन्दाः षण्णां क्रतुविक्षे-षाणां नामधेयानि । अस्मिन्पश्चद्शानुवाकेऽभिहिता अग्निसूर्यचन्द्रमञ्शब्दास्त्रय ऋतुविशेषाणां नामधेयानि । एते क्रतव ऋतवश्च प्रथमलेखायामुप्येयाः ।

कल्पः—''अथ नाभ्यां चत्वारि संवत्सरनामान्युपद्धाति—प्रजापतिः संवत्सरो महान्कः'' इति । पाठोऽप्यत्रायमेव—

प्रजापंतिः संवत्स्रो महान्कः (४), इति।

प्रमोदस्तर्पयन्ती प्रमोदो जवस्त्रीणि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

प्रजापत्यादयश्चत्वारः शब्दाः संवत्तरनामानि । ते च संवत्सरा नाभ्यापु-

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः।

पथमे नवसु लेखासु नाभ्यां चेष्टकोपधानमुक्तम् । द्वितीये स्वयमातृण्णोपधानमुच्यते । कल्पः—" चतस्रः स्वयमातृण्णा दिख्रपदधाति—भूर्गाः
च पृथिवीं च मां च" इति । तत्र प्रथमं मञ्जमाह—

भूर्शिं चं पृथिवीं च मां चं । त्रीश्श्रं छोकान्त्संवत्सरं चं । प्रजापंतिस्त्वा साद-यतु । तयां देवतंयाऽक्षिर्स्वद्ध्वा सींद, इति ।

हे स्वयमातृण्णे प्रजापतिर्देवस्त्वां, प्राच्यां दिशि साद्यतु । तथा भूःशब्दाः भिषेयां प्रथमव्याहृत्यभिगानिनीं देवतामिं देवं पृथितीं देवतां मां यजमानं च लोकत्रयाभिगानिनो देवान्संवत्सराभिगानिनं देवं च साद्यतु । यथा पुराऽ- व्रपा०१०अनु०३] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

8358

ङ्गिरोभिर्महर्षिभिरूपहिता त्वं धृता स्थिता। तथैव तया प्रजापातिदेवतयोपहिता सती ध्रुवा सीद।

दक्षिणादिदिश्च स्वयमातृण्णानामुपधानार्थे त्रीन्मत्रानाह —

भुवो वायुं चान्तिरक्षं च मा च । त्री श्रं छोकान्त्संवत्सरं चं । प्रजापंतिरत्वा सादयतु । तयां
देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद। स्वरादियं च दिवं च
मां चं। त्री श्रं छोकान्त्संवत्सरं चं। प्रजापंतिरत्वा
सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद।
अर्भुवः स्वश्चन्द्रमंसं च दिशंश्व मां चं। त्री श्रं छोकान्त्संवत्सरं चं। प्रजापंतिरत्वा
लोकान्त्संवत्सरं चं। प्रजापंतिरत्वा सादयतु।
तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (१), इति॥

संवत्सरं च षट् च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

पूर्ववद्याख्येयम् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैतिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽनुवाकः।

द्वितीये स्वयमातृण्णोपधानमुक्तम् । तृतीये निष्पन्नायाश्चितेरध्वर्योरूपस्थान-मुच्यते । कल्पः—''उपस्थानेनोपतिष्ठते । त्वमेव त्वां वेत्थ योऽसि सोऽसि'' इति । पाठस्तु—

त्वमेव त्वां वेत्थ योऽसि सोऽसि । त्वमेव

त्वामंचेषीः । चितश्रासि संचितश्रास्यमे । एतावास्त्रासि भूयांस्त्रास्यमे । यत्तं अमे न्यूनं यद्व तेऽतिरिक्तम् । आदित्यास्तदि प्रिंतस्त । विश्वं ते देवाश्रितिमापूरयन्तु । चितश्रासि संचितश्रास्यमे । एतावास्त्रासि श्रूयांस्त्रास्यमे । मा तं अमे च येन माऽति च येनाऽऽयुराष्ट्रीक्ष । सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति- यददाबुदेतिं । तपंसो जातमिन मृष्टमोजेः । तत्ते ज्योतिरिष्टके । तेनं मे तप । तेनं मे ज्वल । तेनं मे दीदिहि । यावदिवाः । याव- दसाति स्र्येः । यावदुतापि ब्रह्मं (१), इति ॥ आ वृक्षि नवं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमा-ध्याये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

हे चितिरूपाग्ने त्वमेव त्वां वेत्थ त्वदीयं निजस्वरूपं वेतिम न त्वन्यः किश्वित्तव रहस्यं ज्ञातुं क्षमते। अतस्तव दृष्ट्या योऽसि यादृशसामध्यवानिस सोऽसि परमार्थतस्तथाविध एवासि। वयं तु स्वातृत्रयेण त्वदीयं मिहमानिम-यत्त्रया परिच्छेत्तं न शक्तमः। किंच त्वमेव त्वामचैषीस्त्वदीयं चयनमिप यथाशास्त्रं त्वमेव कृतवानिस न तु वयं शक्तमः। अतस्त्विमष्टकाभिश्वितोऽप्यिस तासामिष्टकानां मन्नयुक्तत्वात्सम्यिक्चतोऽप्यसि। हेऽग्ने बाह्यदृष्ट्येतावान्तथ-चन्नमात्रपरिमितोऽसि। शास्त्रदृष्ट्या तु भूयानत्यन्ताधिकोऽप्यसि। हेऽग्नेऽस्मा-भिश्वितस्य ते तव स्वरूपे यदङ्गं न्यूनमासीद्यचातिरिक्तमासीत्तत्तर्वमादित्या देवा अङ्गिरसो महर्षयश्च चिन्वन्तु वैकल्यं परित्यज्य चयनं साङ्गं कुर्वन्तु। ये विश्वे देवास्ते चितिमेतां सर्वतः पूरयन्तु। अतो देवैभेहिषिभिश्च सम्यगनुष्ठि-

तत्वाद्धेऽग्ने त्वं चितश्रासीत्यादि पूर्ववत्। हेऽग्ने ते त्वदीयेन चयेन चयनन्यून-त्वेनाऽऽग्रुमेदीयं माऽऽद्यक्षि, छिन्नं मा भूत् । तथाऽतिचयेन चयनाङ्गाधिकयेन्नाऽऽग्रुमीऽऽवृक्षि । सर्वेषामिष चन्द्रनक्षत्रादिज्योतिषां मध्येऽधिकं त्वदीयं यज्ज्योतिरस्ति, अदावुदेत्यदो ज्योतिरुद्यं गच्छिति । अतस्त्वदीयमोजः सामध्ये तपसो जातमस्मदनुष्ठितात्तपसस्त्वदीयसंतापश्चेर्का निष्पन्नम् । अत एवानिमृष्टं केनापि भिजतुं निराकर्तुमशक्यम् । हे, इष्टकं तदुक्तमिन्नसान्मध्ये ते त्वदीयं ज्योतिस्तेन ज्योतिषा मे मदर्थं तप विरोधिनः संतापं कुरु । तथा त्वं तेन ज्योतिषा मे मदर्थं ज्वल प्रज्वलिता भव । तथा तेन ज्योतिषा मे मदर्थं दीदिहि सर्वं प्रकाशय । कियन्तं कालमिति चेत्रदुच्यते—यावन्तं कालं देवा वर्तन्ते सूर्यो यावदसाति यावन्तं कालमस्ति । उतापि च ब्रह्म जगत्कारणमिप यावदस्ति तावत्प्रकाशय ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे क्रःगयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

#### अथ चतुर्थोऽनुवाकः।

तृतीयेऽध्वर्योक्ष्यस्थानमुक्तम् । चतुर्थे यजमानस्योपस्थानमुच्यते । कल्पः— "यजमानः संहारविहाराभ्यामुपतिष्ठते संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि " इति । पाठस्तु—

संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि । इदावत्सरोऽसी । दुवत्सरोऽसि । इद्वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि । तस्यं ते वसन्तः शिरंः । श्रीष्मो दक्षिणः पक्षः । वर्षाः पुच्छंम् । शरदुत्तरः पक्षः । हेमन्तो मध्यंम् । पूर्वपक्षाश्चितंयः । अपरप्काः पक्षाः प्रशिषम् (१) । अहोरात्राणीष्टंकाः । ऋषभोऽसि स्वर्गो छोकः । यस्यं दिशि महीयंसे । ततों नो मह आवह । वायुर्भूत्वा

सर्वा दिश आवांहि । सर्वा दिशोऽनुविवांहि ।
सर्वा दिशोऽनुसंवांहि । चित्त्या चितिमाष्टंण ।
अचित्त्या चितिमाष्टंण । चिदंसि समुद्रयोनिः
(२)। इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावां । हिरंण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । महान्त्सधस्थे ध्रुव
आनिषंतः । नमंस्ते अस्तु मा मां हिश्सीः ।
एति प्रेति वीति समित्युदितिं । दिवं मे
यच्छ । अन्तरिक्षं मे यच्छ । प्रथिवीं में
यच्छ । प्रथिवीं में यच्छ । अन्तरिक्षं मे
यच्छ । दिवं मे यच्छ । अन्तरिक्षं मे
राज्या समंच । राज्या प्रसारय। अह्ना समंच ।
राज्या समंच । राज्या प्रसारय। अह्ना समंच ।
कामं प्रसारय। कामः समंच (३), इति ॥
प्रतिषद समुद्रयोनिः प्रथिवीं में यच्छान्तरिक्षं मे यच्छ सह च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अत्र संवत्सरोऽसीत्यारभ्य मा हिश्सीरित्यन्तः संहारमञ्जः। एति प्रेती-त्यारभ्याविशक्षो विहारमञ्जः। प्रभविभवादिषु षिष्टसंवत्सरेष्वेकैकींस्मश्च क्रमेण संवत्सरादिशब्दा वर्तन्ते। हेऽग्ने त्वं संवत्सरोऽसि प्रभवक्षपोऽसि परि-वत्सरोऽसि । विभवक्षपोऽसि। इदावत्सरोऽसि शुक्कष्पोऽसि। इदुवत्सरोऽसि प्रमोदक्षपोऽसि। इद्वत्सरोऽसि प्रणापितक्षपोऽसि। पश्चस्वप्येतेष्वनुगताकारो वत्सरः। एतद्भपोऽसि । एवमिङ्गरःश्रीमुखादिष्वेकादशसु पश्चकेषु योजिय-तन्यम्। तस्य ते तादशस्य संवत्सरादिक्षपस्य तव पुनः पक्ष्याकारेण वर्तमा-नस्य वसन्तादयः पश्चर्तवोऽवयवाः। मध्यं मध्यश्ररीरम्। तथा चितिक्षेण

वर्तमानस्य तव शुक्रपक्षाः सर्वे चितयः कृष्णपक्षाः सर्वे पुरीषमाच्छादनार्था मृत्तिका । तेषु द्विविधपक्षेषु यान्यहोरात्राणि तानीष्टकाः । अनेनोक्तरूपेण भावनायामयमग्निरुपस्थितो भवति। तथा त्वमृषभः श्रेष्टैः स्वर्गलोकहेतुरसि। तादृशस्त्वं पाच्यां दिशि महीयसे पूज्यसे । ततो दिशः सकाशास्रोऽस्माकं मह आवह पूजामानय ! तथा त्वं वायुक्ष्पो भूत्वा सर्वा दिश आवाहि समन्ताद्वा-तेन योजय । तथा सर्वा दिशोऽनु सर्वासां दिशामानुक्र्येन विवाहि विविधं वायुना योजय । यत्र यावान्त्रायुरपेक्षितस्तत्र तावन्तमेव वायुं संपादय । तथा सर्वा दिशोऽनु संवाहि समीचीनं शैत्यसौरभ्यमान्चयुक्तं वायुं कुरु। चित्ति-र्ज्ञानं तेनास्माभिर्येयं चितिः संपादिता तां चितिमापृण सर्वतः पूरय। अचि-त्तिरज्ञानं तेन या चितिरस्माभिरनुष्ठिता तामप्यापृण ज्ञानेनाज्ञानेन वा यद-स्माभिश्चितं तत्समाधेहीत्यर्थः । हेऽये त्वं चिदादिगुणयुक्तोऽसि । चिच्चयन-योग्यः । समुद्रयोनिर्वडवारूपेण समुद्रादुत्पन्नः । इन्दुश्चन्द्रवदाह्वादकारी । दक्ष उत्साहयुक्तः। इयेनः पक्ष्याकारः। ऋतावा, ऋतं यज्ञं तिन्निष्पादकत्वेन तद्वान्। हिरण्यपक्षः सुवर्णमयपक्षोपेतः । शकुनः शक्तिमान् । भुरण्युर्भरणीयः। अत एव बहुगुणयुक्तत्वान्महान्त्सधस्थे देवैः सह सहावस्थानयोग्येऽस्मिन्देवय-जने ध्रवः स्थिरः सङ्गानिषत्त, आगत्योपविष्टस्ते तादृशाय तुभ्यं नमोऽस्तु मा मा हिंसी: । आ प वि समुदित्येते पञ्चोपसर्गास्तेष्वितिशब्दाः पञ्चयोग्य-क्रियामदर्शनार्थाः । अत्राऽऽगच्छाभीष्टं प्रापयानिष्टं विलोपयास्माभिः संयुक्तो भवास्माकमुत्कर्षे कुरु । एवं कियान्तराण्यपि यथायोगमुन्नेयानि । ततो छोक-त्रयमवरोह । क्रमेणाऽऽरोहक्रमेण च मदर्थ नियतं कुरु । आरोहावरोहयोर्भम स्वात इयं देही त्यर्थः । अहा दिननिमित्तं प्रसारय सूर्यक्र पस्य तव राईम प्रस्तं कुरु। राज्या रात्रिनिमित्तं सम्यक्सौर्यं तेजः संकृचितं कुरु। तथा राज्या मसारय रात्रिनिमित्तमाग्नेयं तेजः प्रसृतं कुरु । अहा समचाहर्निमित्तं संकुचित्तं कुरु । आग्नें वावाऽऽदित्यः सायं प्रविश्वतीत्युक्तत्वाद्वात्रौ सौर्य तेजः संकु-च्यते । उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमग्निरनुसमारोहतीत्युक्तत्वादहन्याग्नेयं संकुच्यते । तदेवमादित्यरूपेणाधिरूपेण वा कामं स्वेच्छया तेजः प्रसारय स्वेच्छयेव संकोचय ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पत्रमोऽनुवाकः।

चतुर्थे यजमानस्योपस्थानमुक्तम् । पश्चमे होतुरनुशंसनमुच्यते । कल्पः—
" जघनेनाग्निं प्राङ्मुख उपविदय संचितोक्थ्येन होताऽनुशंसति—भूर्भुवः
स्वरित्यनुवाकेन '' इति । पाठस्तु—

श्रुर्भुवः स्वंः। ओजो बर्छम्। ब्रह्मं क्षत्रम्। यशों महत्। सत्यं तपो नामं। रूपममृतंम्। चक्षुः श्रोत्रंम्। मन आयुः।
विश्वं यशों महः। समं तपो हरो
आः। जातवेदा यदिं वा पावकोऽसिं।
वैश्वानरो यदिं वा वैद्युतोऽसिं। शं
प्रजाभ्यो यजमानाय छोकम्। ऊर्ज
पुष्टिं ददंदभ्यावंभृतस्व (१), इति।

भाश्रत्वारि च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

भूरादयो भा इत्येवमन्ताः पदार्था हेऽग्ने त्वद्धीना इति वाक्यशेषः। भूर्भुवः स्विरित्येते त्रयो लोकाः। ओजो बलहेतुरष्टमो धातुः। बलं शरीर-शक्तः। ब्रह्मक्षत्रे जातिविशेषौ। महद्यशो महती कीितः। सत्यं यथार्थभा-पणम्। तपः कृच्छ्रवान्द्रायणादि। नामाऽऽचार्योपाध्यायादि। रूपं शरीर-गत्लावण्यम्। अमृतं देवत्वपदम्। चक्षुःश्रोत्रमनआयूंषि प्रसिद्धानि। विश्वं यशः सर्वा किितः। पूर्वमेतल्लोकविषया धनविद्यादिकिित्रक्ता । इदानीं तु परलोकि विषयाऽनुष्टानकिरिति विशेषः। महः पूजा। समं सर्वत्र साम्यबुद्धिः। तपः संताप्रशक्तिः। हरः शरीरगता दितः। मा रिश्वमक्तं तेजः। एतत्सर्वं त्वद्धीनम्। ताद्दशस्त्वं यदि जातवेदा उत्पन्नजगदिभिनः पावकः प्राणिनां शोधकोऽसि यहि वा वैश्वानरः सर्वपुरुषहितो वैद्युते विद्युत्पभावोऽग्निरिस

सर्वथाऽपि प्रजाभ्यो यजपानाय च शं सुखं लोकं स्वर्गपूर्ज क्षीरादिरसं
पुष्टिं धनादिसमृद्धिं ददत्प्रयच्छन्नभ्यावद्यत्स्वाऽऽभिमुख्येनाऽऽद्वत्तो भव ॥
इति श्रीमत्सायणाचार्यविराचितं माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

#### अथ पष्टोऽनुवाकः ।

पश्चमे होतुरनुशंसनमुक्तम् । षष्ठे बहूनामाहृतीनां शतरुद्रीयादिमश्चसा-ध्यानां संस्नावेणाऽऽज्येन मुखशोधनमुच्यते । कल्पः—"तासां संस्नावेण यज-मानो मुखं विमृष्टे — राज्ञी विराज्ञीत्यनुवाकेन" इति । पाठस्तु —

राज्ञीं विराज्ञीं । सम्राज्ञीं स्वराज्ञीं । अर्चिः शोचिः । तपो हरो आः । अग्निरिन्द्रो बृह्स्पतिः । विश्वें देवा भ्रवंनस्य गोपाः । ते मा सर्वे यशंसा सःस्टंजन्तु (२), इति।

राज्ञीन्द्रें मा सप्त ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

राज्यादयो देवताविश्रेषाः । राज्ञी राजमाना । विराज्ञी विविधं राजमाना । सम्राज्ञी सम्यग्राजमाना । स्वराज्ञी, आभरणप्रदीपादिनैरपेक्ष्येण स्वयमेव राजमाना । अचिज्वीलाभिमानिनी । श्रीची रक्ष्म्यभिमानिनी तपः संतापशक्तिः । हरः पापहरणशक्तिः । भाः पदार्थीवभासनशक्तिः । अग्न्यादयः
प्रसिद्धाः । ते सर्वे भुवनस्य गोपा रक्षकाः सन्तः स्वकीयेन यशसा मां
संमृजन्तुं तत्संबन्धिसामर्थ्यं ममास्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽनुवाकः ।

पष्ठे मुखविमार्जनमुक्तम् । सप्तमे होमा उच्यन्ते । कल्पः—" अथैकविं-शतिमाहुतीर्जुहोति—असवे स्वाहा वसवे स्वाहेत्यनुवाकेन प्रतिमन्नम्" इति । पाठस्तु—

असंवे स्वाहा वसंवे स्वाहां । विभ्रंवे स्वाहा विवेस्वते स्वाहां । अभिभुवे स्वाहाऽधिपतये स्वाहां । दिवांपतंये स्वाहांऽश्हरपत्याय स्वाहां । वाश्चष्मत्याय स्वाहां ज्योतिष्मत्याय स्वाहां । राज्ञे स्वाहां विराज्ञे स्वाहां । सम्माज्ञे स्वाहां स्वराज्ञे स्वाहां । शूषांय स्वाहा स्त्र्याय स्वाहां । चन्द्रमंसे स्वाहा ज्योतिषे स्वाहां । सश्सपीय स्वाहां कल्याणांय स्वाहां । अर्जुनाय स्वाहां ( १ ), इति ।

कल्याणांय स्वाहैकं च ॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

असुवसुप्रभृतयिश्वत्यस्याधेर्मूर्तिविशेषाः । असुः प्राणस्तद्भपायायये, स्वाहुतिमदमस्तु । वसुर्जगिन्नवासहेतुः । विभूवेभवहेतुः । विवस्वान्विशेषेण निवासहेतुः । अभिभूः शत्रूणामिभविता । अधिपतिरिधिष्ठाय पालयिता । दिवांपतिर्धुलोकपालकः । अंहस्पत्यः पापात्पालयिता । चाक्षुष्मत्यश्रक्षुष्मतां
स्वामी । ज्योतिष्मत्यो ज्योतिष्मतां नक्षत्रादीनां स्वामी । राज्ञ इत्यादिशब्दाश्रत्वारः पूर्ववत् । शूषो वलस् । सूर्यश्रन्द्रमाश्रोभौ प्रसिद्धौ । ज्योतिः प्रकाशः ।

प्रगा०१०अनु०८] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

2339

संसर्पः सम्यवपापणीयः पदार्थः । कल्याणं मङ्गलम् । अर्जुनः श्वेतवर्णः । एतेभ्यो मूर्तिविशेषेभ्यः स्वाहुतिमदमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

## अथाष्टमोऽनुवाक:।

सप्तमे होमा उक्ताः । अष्टमे मृत्युग्रहोऽभिधीयते । कल्पः—''औदुम्बरेण पात्रेण यूष्णो मृत्यवे ग्रहं यृद्धाति—विपश्चिते पवमानायेति ग्रहणसादनौ '' इति । पाठस्तु—

विपश्चिते पर्वमानाय गायत । मही न धाराऽत्यन्धों अषिति। अहिंह जीणीमितिसपिति त्वचंम् । अत्यो न क्रीडंन्नसरदृषा हिरेः। उपयामग्रंहीतोऽसि मृत्यवें त्वा जुष्टं ग्रह्णामि। एष ते योनिंर्मृत्यवें त्वा, इति।

हे ऋित्वग्यजमाना विपश्चितेऽभिज्ञाय पवमानाय शोधकाय मृत्यवे गायत स्तोजैगीनं कुरुत । अयं मृत्युदेवो मही न धारा महती दृष्टिधारेवान्धोऽन्नमः त्यर्षत्यितशयेन प्रामोति । यथा दृष्टिधारयाऽन्नं समृद्धं भवति, एवमस्यानुग्रः हेणाप्यन्नसमृद्धिर्भवति । अस्य देवस्य विनाशाभावे दृष्टान्तः । अहिई सर्प इव जीणीं त्वचमितसर्पति । यथा सर्पो जीणीं त्वचमितमुच्य स्वयं जीवन्नेव परतः स्पिति न तु त्वचा सह म्रियत एवमयं मृत्युदेवोऽपि न म्रियत इत्यर्थः । किंचात्यो न व्याप्त इव क्रीडन्यं मृत्युद्धेषा कामाभिवर्षको हरिः पापहती च भूत्वाऽसरत्सर्वत्र प्रदृत्तः । हे पशुरस त्वमुपयामग्रहीतोऽसि पृथिवीकार्येणौ- दुम्बरपात्रेणोपयामारूपेन ग्रहीतोऽसि । तादशं त्वां मृत्यवे जुष्टं पियं ग्रहामि । अनेन मन्नेण ग्रहणम् । एष वेदिपदेशस्ते योनिः स्थानमतो मृत्यवे मृत्युपी-त्यर्थं त्वामत्र सादयामि ।

कलः—"अथ जुहोत्यपमृत्युमपश्चयम्'' इति । पाटस्तु—
अपंमृत्युमपृश्चयंम् । अपेतः शप्थं जिहि । अधां नो
अग्न आवंह । रायस्पोषं सहिम्निणंम् (१)।
ये ते सहस्रंमयुतं पाशाः । मृत्यो मर्त्यां य हन्तंवे ।
तान्यज्ञस्यं माययां । सर्वानवंयजामहे, इति ।

हेऽग्ने मृत्युं मरणमपजिहि । क्षुघं क्षुद्धाधामपजिहि । इतोऽस्मात्सकाशाच्छ-पथं परकीयं शापमपजिहि विनाशय । अथ तिद्दनाशानन्तरं नोऽस्माकं सह-स्निणं सहस्रसंख्यायुक्तं रायस्पोषं धनपुष्टिमावह संपादय । हे मृत्यो मर्त्याय हन्तवे मनुष्यं हन्तुं ते तव ये सहस्रमयुतं च पाशाः सन्ति तान्यज्ञस्य मायया यज्ञो वै विष्णुरिति श्रुतेः परमेश्वरस्य मायया शक्त्याऽवयजामहे विनाशयामः ।

कल्पः—"तस्येडामनु भक्षो भक्षयति भक्षोऽस्यमृतभक्षः" इति । तस्य पश्चोरिडाया अनन्तरं ग्रहभक्षो भवति तं च भक्षयेत् । पाठस्तु—

> भक्षोऽस्यमृतभक्षः । तस्यं ते मृत्युपीत-स्यामृतंवतः । स्वगाकृतस्य मधुंमतः । उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि, इति ।

हे ग्रह त्वममृतभक्षोऽमृतवत्पीत्या भक्षणाहों मम भक्षोऽासि । तस्य ते तादृशस्य तवांशमुपहूतोऽनुज्ञातोऽहं भक्षयामि । कीदृशस्य तव मृत्युपीतस्य मृत्युदेवेन प्रथमं पीतस्य, अमृतवतोऽमृतसमानेन स्वादुत्वेनोपेतस्य, स्वगाकृतस्य स्वाधीनत्वेन संपादितस्य मधुमतो माधुर्ययुक्तस्य । उपहूतस्यानुज्ञातस्य ।

कल्पः—''भक्षयित्वा प्राणिनवहानात्मन्प्रतिष्ठापयते मन्द्राऽभिभूतिरित्य-नुवाकशेषेण'' इति । पाठस्तु—

मन्द्राऽभिभूंतिः केतुर्यज्ञानां वाक् । असावेहिं (२)। अन्धो जाग्रंविः प्राण । असावेहिं । बिधर अंकन्दियतरपान । असावेहिं । अह-

स्तोस्त्वा चक्षुंः । असावेहिं । अपादाशो मनंः। असावेहिं। कवे विपंचित्ते श्रोत्रं। असावेहिं (३)। सहस्तः सुवासाः। शूषो नामास्यमृतो मत्येषु । तं त्वाऽहं तथा वेदं । असाविहिं। अग्निमें वाचि श्रितः। वाग्यदंये। हृद्यं मियं। अहममृतं । अमृतं ब्रह्मणि। वायुभे प्राणे श्रितः (४)। प्राणो हृदंये। हृदंयं मियं। अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि। सूर्यों मे चक्षंषि श्रितः । चक्षुर्हदंये । हदंयं मियं। अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । चन्द्रमां मे मनिसि श्रितः (५)। मनो हृद्ये। हृद्यं मियं। अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । दिशों मे श्रोत्रे श्रिताः । श्रोत्रः हृदंये । हृदंयं मियं । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । आपो मे रेतंसि श्रिताः (६)। रेतो हृदये। हृदयं मियं। अहममृतें । अमृतं ब्रह्मंणि । प्रिथवी मे शरीरे श्रिता । शरीर हुदंये । त्हदंयं मियं । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । ओषधिवनस्प-तयों मे छोमंसु श्रिताः (७)। छोमांनि हदंये। हदंयं मियं। अहममृते । अमृतं

ब्रह्मणि । इन्द्रों मे बले श्रितः। बल्डः हृद्ये । हदंयं गियं। अहममृतं । अमृतं ब्रह्मणि। पर्जन्यों मे मूर्धि श्रितः (८)। मूर्घा हृद्ये। हदंयं मियं। अहममृतं । अमृतं ब्रह्मणि। ईशांनो मे मन्यौ श्रितः । मन्युईदंये । हृदंयं मार्थं। अहममृतें। अमृतं ब्रह्मंणि । आत्मा मं आत्मिनि श्रितः । आत्मा त्द्दंये । त्द्दंयं मियं। अहममृतें। अमृतं ब्रह्मणि । प्रनंमी आत्मा पुनरायुरागांत् । पुनंः प्राणः पुन-राकूंतमागांत् । वैश्वानरो रश्मिभिवीव्यानः । अन्तस्तिष्ठत्वमृतंस्य गोपाः ( ९ ), इति।

सहिलणिमिहि श्रोत्रासावेहिं प्राणे श्रितो मनिसि श्रितो रेतिसि श्रिता लोमेसु श्रिता मूर्झि श्रित आत्मिनि श्रिते। उद्यो चं ॥

अग्निर्वायुः सूर्यश्चन्द्रमा दिश आपः पृथिव्योषधिवनस्पतय इन्द्रः पर्जन्य ईशान आत्मा पुनेमें त्रयोंदश ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्यायेऽ-ष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

येयं वागस्माभिर्वक्ष्यमाणा मन्नरूपा सेयं मन्द्रा हर्षहेतुः, अभिभूतिर्विरो-धिनामभिभवहेतुः, यज्ञानां केतुर्ज्ञानहेतुः । हे वाग्देवि, असौ पूर्वोक्तमन्द्रादि-गुणवती भूत्वैहि समागच्छ । योऽयं प्राणवायुर्मुखनासिकावर्ती दर्शनशक्ल-भावादन्यः, उच्छ्वासिकयायामप्रमत्तत्वाज्जायृविः। हे प्राण, असावेहि तादृशो

भूत्वा समागच्छ । एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम्। अपानवायुः श्रवणशक्त्यभावाद्ध-धिरः । उदरमध्ये क्रन्दनस्य ध्वनिविशेषस्य हेतुत्वादाकन्दयिता । हेऽपान-वायो ताद्दशः संन्नागच्छ । यदिदं चक्षुरिन्द्रियं तदहस्तोः । आदानशक्तिराहि-त्यादहस्तम् । हे चक्षुरिन्द्रिय ताद्यां त्वामाह्यामि तथाविधः सन्नोहि । यदिदं मनोऽस्ति तदपादाशो गमनशक्त्यभावात्पादरहितं सर्वगोचरत्वाद्यापकम् । हे मनस्तथाविधं भूत्वा समागच्छ । श्रोत्रेन्द्रियं शब्दवेदनसद्भावात्कविक्ष्पं, तच शब्दान्विविच्य प्रकर्षेण चेतयत इति विप्रचित्तिः। तादृश हे श्रोत्र तथाविधं भूत्वा समागच्छ । योऽयं सर्वेन्द्रियस्वामी जीवात्मा सोऽयं इस्तस्वामित्वातसु-इस्तः, सुष्टु देहे वसनात्सुवासाः, मर्त्येषु मर्णयुक्तेषु देहेष्वमृतो मरणरहितः सन्वर्तते। तादृश जीव त्वं शूषो नामासि सर्वव्यापारसमर्थत्वात्मबल इत्येता-दशनामधार्यसि । तादृशं त्वामहं तथैव जानामि । त्वं तादृशो भूत्वाऽस्मिन्नेव शरीरे समागच्छ । वागिन्द्रियस्याग्निरिभमानिदेवता । अत एव शाखान्तरे श्र्यते—" अग्निर्वारभूत्वा मुखं पाविशद्दायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् " इत्यादि । सोऽग्निर्मम वागिन्द्रिये श्रितो भवतु । सा च वाझ्मदीये हृद्येऽन्तः-करणे श्रिता भवतु । तच हृदयं मय्यहंकर्तरि जिवात्मानि श्रितं भवतु । अहं चामृते विनाशरहिते जगत्कारणे मायाविद्याशक्तव्यव्याकृतादिशब्दैवेदेषु श्रूय-माणे प्रधाने श्रितो भवानि । तचामृतमव्याकृतं ब्रह्माण सत्यं ज्ञानमनन्तिम-त्यादिश्वतिमतिपाचे वस्तुनि श्रितं भवतु । एवं वायुर्मे प्राणे श्रित इत्यादि-पर्याया व्याख्येयाः । अन्तिमे पर्याये प्रथम आत्मशब्दो ब्रह्माण्डरूपविराड्दे-हर्वातनिमन्द्रवाय्वादिदेवतासमूहमाचष्टे । द्वितीय आत्मशब्दोऽनुष्ठातृदेहवर्तिनं वाक्पाणादिसंघातमाचष्टे । अन्यत्पूर्ववद्याख्येयम् । योऽयं मृत्युग्रहभीत्या पला-यितुमुद्युक्तो मदीय आत्मा देहः स पुनरागच्छतु । आयुरिप पुनरागच्छतु । प्राणोऽपि पुनरागच्छतु । आकृतं मनसः संकल्पः सोऽपि पुनरागच्छतु। योऽयं वैश्वानरो जाठराग्निः सोऽयमपि रिवमित्रवर्धमानोऽमृतस्यानस्य गोपा रक्षकः सन्मदीयशरीरस्यान्तस्तिष्ठतु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽनुवाकः ।

अष्टमे मृत्युग्रहोऽभिहितः । एतावता सावित्राग्निचयनाङ्गमत्रप्रित्वादका अनुवाकाः समाप्ताः । उत्तरेष्वनुवाकेषु ब्राह्मणमभिधीयते । तत्रास्मिन्नेनुवाके ध्यानरूपा सावित्राग्निविद्याऽभिधीयते । आदौ तावन्मृत्युग्रहशेषत्वे मन्नद्वयं विधातुं प्रस्तौति—

प्रजापंतिर्देवानं स्टजत । ते पाप्मना संदिता अजायन्त । तान्व्यंद्यद । यद्यद्यद । तस्माद्वि सुद्र । तम्मद्रविष्टं । यद्यद्यद । तस्माद्विष्टं । तस्माद्विते देवते अभिप्राप्नंतः । वि चं हैवास्य तत्रं पाप्मानं द्यतं (१) । वश्चतंश्च, इति ।

पजापितसृष्टा ये देवास्ते पाप्मना संदिताः संयुक्ता एवोत्पन्नाः । स प्रजापितस्तान्देवान्पाप्पनः सकाशाद्भ्ययद्वियोजितवान् । अत एव व्ययदिति व्युत्पत्त्या तस्या देवताया विद्युन्नाम संपन्नम् । तं च पाप्पानमद्यश्विष्ठिन्नवान् । अद्यश्वदित्यनयेव व्युत्पत्त्या दृष्टिनाम संपन्नम् । यस्मादेवं तस्माद्यत्र कर्मण्येते विद्युद्दृष्टिदेवते आभिमुख्येन प्रामुतस्तत्रास्य यजमानस्य पापं वियोजयतो विच्छन्नं च कुरुतः ।

विधित्सितयोर्भन्नयोर्विषयं निश्चिनोति-

सेषा मीमा स्साऽभिंहोत्र एव संपन्ना । अथों आहुः । सर्वेषु यज्ञकृतुष्वितिं, इति ।

येयं मन्नद्रयानुष्ठानविषया मीमांसा सेयमग्निहोत्र एव संपाप्ता न त्वन्यत्रेत्यंकं मतम् । एतदेवाऽऽश्रित्य बोधायनादयो वर्तन्ते । अपि चान्ये केचिदेव-माहुः । सर्वेष्वपि यज्ञक्रतुषु मन्नद्रयमनुष्ठेयमिति । तदिदं मतमाश्रित्याऽऽपस्त-म्बादयो वर्तन्ते ।

यदुक्तं सूत्रकारेण तदाह-

होष्यंत्रप उपंस्पृशेव । विद्यंदमि विद्यं मे

पाप्मान्मिति । अथं हुत्वोपंस्पृशेत् । वृष्टिरंसि वृश्चं मे पाप्मान्मिति । यृक्ष्य-माणो वृष्टा वां । वि चं हैवास्यैते देवते पाप्मानं चतः (२)। वृश्चतंश्च, इति।

हे देवते त्वं विद्यद्वियोगहेतुरसि । अतो मे पाप्मानं विद्य वियोजय । तथा हे देवते दृष्टिक्छेदनहेतुरसि । अतो मे पाप्मानं दृश्च च्छिन्धि । एतयोर्भन्नयो-भृत्युग्रहे होष्यिन्नत्यादिविधिः । सर्वयज्ञविषयो यक्ष्यमाण इत्यादिविधिः । वि च हेत्यादि पूर्ववत् ।

तदेवं सावित्राग्निविषयं चयनं परिसमाप्य तद्विषयां विद्यां वक्तुमारूयायि-कामाह—

> अय्र हो हाऽऽरुणिः। ब्रह्मचारिणं प्रश्नान्पोच्य प्रजिंचाय। परेहि। प्रक्षं द्य्यांपाति एच्छ। वेत्थं सावित्राश्च वेत्थाश् इति । तमागत्यं पप्रच्छ। आचार्यों मा प्राहेंषीत्। वेत्थं सावित्राश्च वेत्थाश् इति। स होवाच वेदेतिं(३), इति।

अंदः पाप्मानमितक्रम्य वर्तत इत्यत्यंदः । एतन्नामको मुनिररुणस्य पुत्रः । स च स्विशिष्याय कस्मैचिद्रह्मचारिणे प्रष्टव्यानथीनुक्त्वा तं ब्रह्मचारिणे प्रष्टव्यानथीनुक्त्वा तं ब्रह्मचारिणमन्यस्य मुनेः समीपे प्रेषयामास । भो ब्रह्मचारिन्, द्यांपातनामकस्य मुनेः पुत्रं दय्यांपातिं प्रक्षनामकं मुनिं गत्वा सावित्राग्निं वेत्थ न वेत्थेत्येवं प्रश्नं कुर्विति । स च ब्रह्मचारी तं प्रक्षं गत्वा स्वकीयस्याऽऽचार्यस्याऽऽज्ञां कथयित्वा तथैव सावित्रं जानासि न वेत्येवं पप्रच्छ । स च प्रक्षो वेदेत्युत्तरमुक्तवान् ।

अथ ब्रह्मचारिपश्चानां प्रक्षस्योत्तराणां च परम्परां दर्शयति— स कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । परोरंजसीति । कस्तद्यत्परोरंजा इति । एष वाव स परो-रंजा इति होवाच । य एष तपंति । एषोऽवी-यंजा इति । स किस्मिन्त्वेष इति । सत्य इति । किं तत्सत्यमिति । तप इति (४)। किस्मिन्न तप इति । बल इति । किं तद्वलमिति । प्राण इति । मा स्मं प्राणमितिष्टच्छ इति माऽऽ-चार्योऽत्रवीदिति होवाच ब्रह्मचारी, इति ।

हे मुने यदि सावित्रमाप्त्रं वेत्सि तर्हि सोऽप्तिः कस्मिन्नाश्रये प्रतिष्ठित इति ब्रह्मचारिणः पश्चः । रजसा रजोगुणयुक्ताज्जन्ममरणप्रवाहरूपारसंसारात्पर-स्ताद्यो वर्तते सोऽयं परोरजास्तस्मिन्नयं सावित्रोऽग्निः प्रतिष्ठित इति प्रश्न-स्योत्तरं यत्त्वयोक्तं तद्विस्पष्टं वक्तव्यम् । कोऽयं परोरजा इति प्रश्नः । य एष मण्डलात्मा दृश्यते स एष एव परोरजा इत्युत्तरम् । मांसचक्षुषा दृश्यमान एष मण्डलात्मा संसारमध्यवीतित्वादवीय्रजा एव न तु परोरजा इत्यतो नैतः द्युक्तमुत्तरम् । किं तु, एष सोऽग्निः कस्मिन्संसारातीत आश्रये प्रतिष्ठितः स वक्तव्य इति प्रश्नः । यत्सत्यं पारमार्थिकं वस्तु तस्मिन्प्रतिष्ठित इत्युत्तरम् । तच सत्यं वस्तु किमिति पश्नः। केन साधनेन लभ्यत इत्यभिषायः। तपसा लभ्यत इत्यभिनेत्य तप एव सत्यमित्युत्तरमुक्तम् । तच साधनरूपं तपः कस्मि-न्यतिष्ठितमिति प्रश्नः । सति शरीरवले तपसोऽनुष्ठातुं शक्यत्वाद्धले तपः प्रतिः ष्ठितमित्युत्तरम् । बलकारणवस्तुनो विवक्षितत्वार्तिक तद्वलमिति प्रश्नः । प्राणस्य बलकारणत्वमभिषेत्य प्राणो वलमित्युत्तरमुक्तम् । अनया प्रश्लोत्तरपरम्परया सावित्रस्याग्नेः प्रतिष्ठारूपं यत्सत्यं वस्तु तत्प्राणदेवतारूपेण शरीरे प्रतिष्ठितम्। तत्त्रथैव घ्यातव्यमिति निर्णयः संपन्नः। प्राणादूध्वे वस्त्वन्तरप्रश्नो न कर्तव्य इत्येतादशीमाचार्याज्ञां ब्रह्मचार्युक्तवान् ।

अथ प्रसङ्गात्सावित्राग्निदेवताविषये मात्सर्यपूर्वकं संवादं निषेधति—

स होवाच छुक्षो दय्यांपातिः । यहै ब्रह्मचा-रिन्प्राणमसंप्रक्ष्यः । मूर्या ते व्यपंतिष्यत । अहमुंत आचार्याच्छ्रेयांन्अविष्यामि । यो मां सावित्रे समवांदिष्टेति (५)। तस्मारसा-वित्रे न संवंदेत, इति।

स प्रक्षो ब्रह्मचारिणं प्रत्येवमुक्तवान् । हे ब्रह्मचारिस्त्वदीयेनाऽऽचार्येण तुभ्यमत्यन्तं हितमेवोक्तम् । यदि त्वं प्राणदेवतां सर्वोत्तमामितिक्रम्य तदाश्रयः त्वान्यां देवतां पृच्छेत्तदा तव मूर्धा विपतेत् । अतो नास्त्येव प्राणादुत्तमा देवता । किंच यस्त्वदीय आचार्यो मां प्रति स्नावित्राग्निदेवताविषये मात्स-र्येण संवादं कृतवान् । तस्मात्तव संविन्धन आचार्यादहमेवातिश्रयेन प्रश्नस्तो भविष्यामि । यस्माद्सिमञ्जपाख्याने प्रश्न एवमुवाच तस्माद्रहस्ये सावित्रविज्ञाने कश्चिदपि मात्सर्येण संवादं न कुर्यात् । किं त्वाचार्योपदिष्टेनैव मार्गेण ध्यायेत् । अयं न्यायः सर्वेष्वप्युपदेश्यम्येषु रहस्येषु समानः ।

विपक्षे बाधकोपन्यासमुखेन संवादनिषेधमेव मशंसति-

स यो ह वै सांवित्रं विदुषां सावित्रे संवद्ते ।
सहांस्मिञ्छ्रियं द्याति । अनुं ह वा अस्मा
असो तप्ञिछ्यं मन्यते । अन्वंस्मै
श्रीस्तपों मन्यते । अन्वंस्मै तपो बछं
मन्यते । अन्वंस्मै बछं प्राणं मन्यते, इति ।

स यो ह वै यः कोऽपि विद्यागर्वपराधीनः पुमानसावित्रपितं विदुषा ध्यानेन साक्षात्कृतवता पुरुषेण सह तिस्मिन्सावित्राप्तिविषये मात्सर्येण संवादं करोति स खन्वस्मिन्वदुषि स्वकीयां श्रियं मिक्षपित । तदेव स्पष्टी क्रियते—असौ मात्सर्यग्रस्तः पुमांस्तपन्सावित्रध्यानादिरूपं तपः कुर्विञ्छ्यं तपःफल-रूपामस्मै विदुषे ऽनुमन्यत एव मदीया श्रीस्तव गच्छेदिति फलमङ्गी करोत्येव । सा च श्रीस्तदीयं तपोऽप्यस्मै विदुषेऽनुमन्यते । तच्च तपस्तदीयं बलमस्मै विदुषेऽनुमन्यते । तच्च वलं तदीयं माणं देवतारूपम् । मात्सर्यग्रस्तः सर्वस्मा-देतस्माद्भश्येत् । विद्वांस्तु सर्वेरप्येतेरिभवर्धते । तस्माद्विदुषा सह न संवदेत ।

अथ संज्ञानियादिभिरवान्तरानुवाकैर्योऽर्थः प्रतिपादितः स सर्वोऽपि

सावित्रामिदेवतास्वरूपत्वेन ज्ञातच्य इत्यभिषेत्य ग्रुक्रपक्षस्याहोरात्रनामप्रति-पादकयोः प्रथमतृतीयानुवाकयोस्तात्पर्यं दर्शयति—

> स यदाहं । संज्ञानं विज्ञानं दर्शाह-ष्टेति । एष एव तत् (६), इति।

स मन्नभागः संज्ञानं दर्शेत्याभ्यामनुवाकाभ्यां यद्वस्तु बूते तद्वस्तु ध्यातव्यम्। एष सावित्रोऽग्निरेव ।

कृष्णपक्षस्याहोरात्रयोः प्रतिपादकयोः पश्चमसप्तमानुवाकयोस्तात्पर्यं दर्शयति—

> अथ यदाहं । प्रस्तुतं विष्टुंतः सुता सुंन्वतीति । एष एव तत्, इति ।

उक्तानुवाकचतुष्ट्यतात्पर्यं निगमयति-

एष द्यंव तान्यहांनि । एष रात्रंयः, इति।

प्रथमपञ्चमयोरुक्तानि यानि शुक्ककुष्णपक्षगतान्यहानि तानि सर्वाण्येष सावित्रोऽप्रिरेव । तृतीयसप्तमयोरुक्ताः शुक्ककुष्णपक्षगता रात्रयो याः सन्ति ताः सर्वा एष सावित्राप्तिरेव ।

चित्र इत्यस्मिन्द्वितीयानुवाके मोक्ताः शुक्रपक्षाहर्गता ये मुद्दूर्ता दातेत्यस्मिन् अतुर्थानुवाके मोक्तास्तद्रात्रिगता ये मुद्दूर्ता सिवतेत्यस्मिन्षष्टानुवाके मोक्ताः कृष्णपक्षाहर्गता ये मुद्दूर्ता अभिशास्तेत्यस्मिन्नष्टमानुवाके मोक्तास्तद्रात्रिगता ये मुद्दूर्तास्तेषां सर्वेषां सावित्राशिस्वरूत्वं दर्शयति—

अथ यदाहं । चित्रः केतुर्दाता पंदाता संविता पंसविताऽभिंशास्ताऽनुंमन्तेति। एष एव तत् । एष ह्यंव तेऽह्नां सहूर्ताः। एष रात्रेः (७), इति।

पवित्रमित्यस्मिन्वनमानुवाके शोक्ता ये द्वादश शुक्कपक्षाः सहस्वानित्यस्मिन्दशमानुवाके श्रोक्ता ये द्वादश कृष्णपक्षाः, अरुण इत्यस्मिन्नेकादशानुवाके

शोक्ता अधिकमासेन सह ये त्रयोदश मासास्तेषां सर्वेषां सावित्राधिरूपत्वं दर्शयति—

अथ यदाहं । प्वित्रं पवयिष्यन्त्सहंस्वान्त्स-ह्यान्हणांऽरुणरंजा इति । एष एव तद् । एष द्येव तेंऽर्थमासाः । एष मासाः, इति ।

एजत्का इत्यस्मिन्द्रादशानुवाके मौक्ता ये सिकताविशेषास्तेषामि सावि-त्राग्निरूपत्वं द्रष्टव्यम् ।

अग्निष्टोम इत्यस्मिश्रतुर्दशानुनाके मोक्ता ये यज्ञक्रतवः, अग्निरित्यस्मिन्पश्च-दशानुनाके मोक्ता य ऋतवः, मजापितिरित्यस्मिन्षोडशानुनाके मोक्तो यः संनत्सरस्तेषां सर्वेषां सानित्राधिरूपत्वं दर्शयित—

> अथ यदाहं । अग्निष्टोम उक्थ्योंऽग्निर्ऋतुः प्रजापंतिः संवत्सर इति । एष एव तद् । एष ह्येव ते यंज्ञकतवंः । एष ऋतवंः (८)। एष संवत्सरः , इति ।

इदानीमित्यस्मिस्त्रयोदशानुवाके मोक्ता ये मुहूर्तानां संबन्धिनोऽवान्तरमुः हूर्तास्तेषां सर्वेषां सावित्राग्निस्वरूपत्वं दर्शयित —

अथ यदाहं । इदानीं तदानीमिति । एष एव तद । एष द्यंव ते मृंहूर्तीनीं मुहूर्तीः, इति।

सावित्रामिवेदनस्य फलं वक्तुमुगाख्यानमाह-

जनको ह वैदेहः । अहोरात्रैः समाजंगाम । तथ होचुः । यो वा अस्मान्वेदं । विजहंत्पाप्मानं-मेति (९)। सर्वमायुरेति । अभि स्वर्ग छोकं जंयति। नास्यामुध्निं छोकेऽत्रं क्षीयत इति, इति। भेजः।
त्मानं
भागः
सर्वकेयं
मध्येव
भागः
पद्येव

ते।

विदेहदेशाधिपतिर्जनको राजा तत्फल्लिज्ञासुरहोरात्राभिमानिभिर्देवैः सह संगतिं कृतवान् । तं जनकं प्रति ते देवास्तत्फल्लमेवमूचुः । यः कश्चिद्स्मान् होरात्रदेवान्वेद सावित्राग्रिरूपत्वेनोपास्ते सोऽयं पुमान्स्वकीयं पाप्मानं विज-हत्परित्यजन्नेति संचरति । अपमृत्युराहित्यात्सर्वपप्यायुः प्रामोति । अन्ते च स्वर्ग लोकमभिजयति । अस्य स्वर्गलोके कदाचिद्य्यन्नं न क्षीयत इति ।

एवमुपाख्यानेन फलं प्रशस्य श्रुतिः स्वयमेव वेदितुस्तत्फलमाह—

विजहंद् वै पाप्मानंमेति । सर्वमायुरेति । अभि स्वर्ग छोकं जयित । नास्यामुस्मिँ छोकेऽन्नं श्रीयते। य एवं वेदं, इति ।

पुनरिष फलं विश्वदीकर्तुं कस्यचिद्दषेर्वृत्तान्तमुदाहरित— अहीना हाऽऽश्वंथ्यः । सावित्रं विदांचंकार (१०)। स हं हु सो हिर्णमयी मूरवा। स्वर्ग

लोकिमियाय । आदित्यस्य सायुंज्यम्, इति।

अहीनानामकः कश्चिद्दपिरश्वत्थनामकस्य मुनेः पुत्रः । हशब्द्स्तत्प्रसिद्ध्यर्थं स मुनिरेतं सावित्राग्निं स्वस्वरूपत्वेन ध्यात्वा विदांचकार साक्षात्कृतवा स खळु देहान्ते मुवर्णदेहो हंसो भूत्वा स्वर्गे प्राप्याऽऽदित्यस्य सायु तादात्म्यं प्राप्तवान् ।

वृत्तान्तमुदाहृत्योपासकस्य फलं विशदयति—

हु सो हु वै हिर्णमयों मूला । स्वर्ग छोकमेति । जादिसस्य सायुंज्यम् । य एवं वेदं, इति।

उक्तं फलमुपाख्यानान्तरेण द्रहयति—

देवभागो हं श्रोत्र । सावित्रं विदांचंकार । तः ह वागदंश्यमानाऽभ्यंवाच ( ११ ) । संवें बत गौत्मो वेंद्र । यः सांवित्रं वेदेति । सहीं- वाच । कैषा वागसीतिं । अयमहर सांवित्रः। देवानां मुत्तमां लोकः । गृद्धं महो बिश्रदितिं । एतावंति ह गौतमः । यज्ञोपवीतं कृत्वाऽधो निपंपात। नमो नम इतिं (१२)। स होवाच। मा अषीगीतम। जितो वै तें लोक इतिं, इति।

देवान्भजतीति देवभाग एतन्नामकः कश्चिन्मुनिः श्रौतर्षः श्रौतानुष्ठानाभिकः। स च मुनिः सावित्रमितं ध्यानेन साक्षात्कृतवान्। तं सावित्राग्निस्वरूपमात्मानं पश्यन्तं देवभागं काचिद्वागद्दश्यमाना सत्याभिमुख्येनैवमुवाच। यो देवभागः सावित्रमितं वेद साक्षात्करोति सोऽयं गौतमो गौतमगोत्रोत्पन्नो मुनिः सर्व-मिप जगद्देद । वताऽऽश्चर्यमेतत्तस्य सर्वज्ञत्वमिति । तदेतद्वचनं श्चत्वा केयं वागित्येवं स मुनिः पमच्छ । सा च वागेवमुत्तरमुवाच। अहं सावित्राग्निरूपः सन्नयमत्र वर्ते । कीदशोऽहं सर्वेषां देवानामुत्तमलोकरूपः सर्वेऽपि देवा मय्येव निवसन्ति । किंच गृद्धं महो विश्वत्सर्ववेदान्तेषु गोप्यं तेजो धारयिनहा-स्मीति । एतावित सावित्राग्निद्देवस्य वचने श्चते सित तदानीमेव स गौतमो मुनिः स्वकीयेन वस्त्रेण यज्ञोपवीतं कृत्वा महत्या मक्त्या नमो नम इत्युंचा-रयन्भूमौ दण्डवित्रपपात । तदानीं तदीयभक्त्या तृष्टः स खलु सावित्रोऽग्नि-स्तमनुग्रुक्वन्नेवमुवाच । हे गौतम मा भैषीरिदं सावित्राग्निज्ञानं सफलं जातं न वेति भयं मा कार्षाः । सर्वथा ते तवापेक्षितो लोकः फलविशेषो जितस्त्वया लब्ध इति ।

ज्याच्यानेन हडीकृतं फलमुपसंहरति—

तस्माद्ये के चं सावित्रं विदुः । सर्वे ते जितले काः, इति।

अथोपासनालम्बनभूतं सावित्रमञ्जमुद्धरति—

स यो ह वै सांवित्रस्याष्टाक्षरं पदः श्रि गाऽ-भिषिक्तं वेदं । श्रिया हैवाभिषिंच्य रे । ष्ट्रणिरिति हे अक्षरें । सूर्य इति त्रीणिं । आदिय इति त्रीणिं ('9३)। एतहै सांवित्र-स्याष्टाक्षरं पदः श्रियाऽभिषिक्तम् । य एवं वेदं । श्रिया हैवाभिषिंच्यते, इति ।

यः कश्चित्पुमान्सावित्रस्याग्नेः पदं गमकमष्टभिरक्षरैरुपेतं मत्रं श्रीबीजेनोभयतः संबद्धं वेदोपास्ते मत्रमुचारयंस्तद्धं स्वस्वरूपत्वेनानुसंद्धाति । स पुमानादित्यप्राप्तिरूपया श्रियाऽभिषिक्तो भवति । तस्मिन्मत्रे ष्ट्रणिरित्यक्षरद्वयम् ।
तस्य शब्दस्य दीप्यमान इति वाच्योऽधः । सूर्यपदे यकारात्पाचीनो रेफ
ईकारेण छुतेन सह मध्याक्षरत्वेन गणनीयः । ततस्त्रीण्यक्षराणि संपद्यन्ते ।
सुष्ठ ईरणं गतिर्यस्यासौ सूर्यः । अदितेः पुत्र आदित्यः । सोऽयमष्टाक्षरो
मन्न आदावन्ते च श्रीबीजेन युक्तोऽनुसंधातव्यः । उपसंहारार्थं पुनः फलवचनमुक्तम् ।

सावित्रवेदनमृगुदाहरणेन प्रशंसति-

तदेतहचाऽभ्यंकम् । ऋचो अक्षरं पर्मे व्योमन् । यस्मिन्देवा अधि विश्वं निषेदुः । यस्तं न वेद किमृचा कंरिष्यति । य इत्तहि-दुस्त इमे समासत इतिं, इति ।

तदेतत्सावित्राग्निपादात्म्यं कयाचिद्दचा विस्पष्टमुक्तम् । विविधं रक्षकं व्योम यद्दा निर्लेपत्वेन सर्वगतत्वेन चाऽऽकाशसदृशत्वाद्योम जगत्कारणं वस्तु तच भूताकाशवज्जदत्वाभावाचेतनत्वेन परममुत्कृष्टं तदेव सावित्रस्यान् ग्रेवीस्तवं रूपं तचाक्षरं विनाशरिहतं तिस्मन्वस्तुनि ऋच ऋगुपलक्षिताः सर्वे वेदोक्ता मन्ना आश्रिताः । आश्रितत्वं च द्विविधम् — तत्रोत्पन्नत्वं तत्प्रतिपादने पर्यवसानं च । तस्माद्यज्ञात्सर्वद्वत ऋचः सामानि जिज्ञर इति श्रुत्या सर्वेद्वैयमानाद्यग्रहेतोः परमेश्वराद्यगादीनामृत्पित्तराम्नाता । सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्तीति श्रुत्या तत्प्रतिपादनपर्यवसानमुक्तम् । तस्माद्यगाद्यस्तिसमन्नक्षरेऽ-विस्थताः । किंच न केवलं मन्नाणां तत्रावस्थानं किं तु मन्नप्रतिपाद्याः सर्वे

देवा अपि जगत्कारणेऽधिनिषेदुरवस्थिताः। यास्मिन्सावित्राग्नितन्त्रे परवस्तुनि सर्वे समािश्रतास्तं सािवत्रािग्नं यो न वेदासाविवद्वान्पठ्यमानयाऽपि ऋचा किं नाम प्रयोजनं करिष्यति सर्वोऽपि वेदस्तद्वेदनायैव प्रवृत्तः। विद्यते ज्ञायतेऽनेनिति वेदत्वनिरुक्तिः। वेदनाभावे सत्यात्यन्तिकपुरुषार्थोभावात्तत्पाठो नात्यन्तं सप्रयोजनः। य एव पुरुषार्थनस्तत्सािवत्राग्नितन्त्वं विदुस्ते सर्वेऽपीन्धिऽस्माभिर्द्वश्यमाना देवभागादिमुनयः समासते सम्यश्चः कृतकृत्या उपविश्वनिति।

ईत्थम्चा सावित्रवेदनमाहात्म्यं प्रकटीकृतम् । तस्या उदाहृताया ऋचस्ता-त्पर्यं संक्षेपेण दर्शयति—

> न ह वा एतस्यची न यर्जुषा न साम्राऽ-थींऽस्ति । यः सांवित्रं वेदं ( १४ ), इति ।

ऋगादीनां त्रयाणां वेदानामुक्तरीत्या परतत्त्ववेदनपर्यवसायित्वाद्विदिते तत्त्वे तत्पाठेन तदर्थानुष्ठानेन वा न किंचित्पयोजनमस्ति । न हि नद्यामुत्ती-र्णायां नावा प्रयोजनं पदयामः ।

वेदनीयं स्वरूपं निष्कुष्य दर्शयति—

तदेतत्पंरि यद्देवचक्रम् । आई पिन्वंमानः स्वर्गे छोक एति । विजहहिश्वां भूतानि संपर्थंत, इति।

तदेतदादित्यमण्डलरूपं देवचक्रं देवतारूपं चक्रं सत्स्वर्गलोक एति संच-रित । किंदशं पिर यदहोरात्रनिष्पादनाय पिरेतो भ्रमणयुक्तम्, आर्द्रमादित्या-जनायते दृष्टिरिति न्यायेन दृष्टिहेतुत्वाद्रवीभूतम् । अत एव पिन्वमानं सर्वेषां प्रीणियत् विश्वा भूतानि स्थावरजङ्गमरूपान्सर्वान्प्राणिनो विजहत्परित्यजद्वर्तते बदीयगुणदोषेने लिप्यत इत्यर्थः । संपञ्चत्साक्षित्वेन सर्वान्प्राणिनोऽ-वलोकयद्वर्तते ।

इत्थं वेद्यं स्वस्वरूपमभिधाय तद्वेदितुस्तत्माप्तिरूपं फलं दर्शयति— आद्रों ह वै पिन्वंमानः । स्वर्गे लोक एंति । विजहन्विश्वां भूतानि संपश्यंत् । य एवं वेदं, इति । उपाख्यानान्तरेण वेदनं पशंसति—

शूषो ह वै वांष्णेयः। आदित्येनं समाजगाम।
तः होवाच। एहिं सावित्रं विंद्धि। अयं वै
स्वग्येींऽग्निः। पारियष्णुरमृतात्संभूत इतिं।
एष वाव स सांवित्रः। य एष तपंति। एहि
मां विंद्धि। इतिं हैवैनं तदुंवाच (१५), इति।

चतो चतो वेदेति तप इति समवादिष्टेति तद्रात्रेर्ऋतवं एति चकारोवाच नम् इत्यदित्य इति त्रीणि सावित्रं वेदं विद्धि पश्चं च ॥

संज्ञानं प्रस्तुतं तान्यहानि चित्रः केतुस्तेऽह्यां मुहूर्ताः पवित्रं तेऽर्धमासा अग्नि-ष्टोमो यज्ञकतवं इदानीं मुहूर्तानां जनको ह वा अहीना देवभागः कैषा वाक्यूषो ह वे षोडंशा।

# • इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

द्रिणनामकस्य मुनेः पुत्रः शूषनामको मुनिः स्वस्य हितोपदेशार्थमादित्येन संगतोऽभूत् । तं शूषं स आदित्य उवाच हे शूष, अत्राऽऽगच्छेमं सावित्रमग्निं जानीहि । अयमेवाग्निः स्वर्गस्य हेतुः संसारस्य पारं नेतुं समर्थः । अमृतात्परमात्मनः समुत्पन्न इत्युक्त्वा पुनर्प्यन्यदुवाच । य एष पुरुष आदित्यमण्डले तपत्येष एव स पूर्वोक्तगुणकः सावित्रोऽग्निस्तस्मादत्राऽऽगच्छ । मामादित्यं सावित्राग्निरूपं विद्धि । तत्तदानीमेनं शूषं प्रत्येतत्सर्वमादित्य उवाच ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते मायवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेद्ययतैतिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ अथ दशमोऽनुवाकः ।

नवमे सावित्राग्निविद्योक्ता । दशमे तद्वयवविशेषवेदनान्युच्यन्ते । आदौ तावन्मधुत्वसंपादनेन किंचिद्देदनं दर्शयति—

इयं वाव सरघां । तस्यां अग्निरेव सांर्घं मधुं। या एताः पूर्वपक्षापरपक्षयो रात्रंयः । ता मंधुकृतः । यान्यहांनि । ते मंधुवृषाः । स यो ह वा एता मंधुकृतंश्च मधुवृषाःश्च वेदं। कुर्वन्तिं हास्यैता अग्नौ मधुं । नास्ये-ष्टापूर्ते धंयन्ति, इति ।

येपं पृथिती सेयमेव सरघा मधुमिसका तथा ध्यायेदित्यर्थः। तस्याः पृथित्याः संवन्धी सावित्रोऽग्निरेव सार्घं सरघाभिनिष्पादितं मधु तथा भावयेत्। या एताः शुक्रपक्षे कृष्णपक्षे च रात्रयो विद्यन्ते ता उभयविधा अपि मधुक्रतो मधुनिष्पादिका मिक्षकास्थानीयाः स्त्रियः। यानि त्वहानि पश्चद्वये विद्यन्ते ते सर्वेऽपि मधुत्रपा मधुनिष्पादका मिक्षकाजातीयाः पुरुषाः। यः कोऽपि पुमानेता मधुकृतः स्त्रियो मधुत्रपांश्च पुरुषानुपास्तेऽस्योपासकस्यता अहोरात्रयोदेने वता अस्मिन्ध्यात्वये सावित्रेऽग्नौ मधु कुर्वन्त्युत्तमं फलं संपादयन्ति। अस्योपासकस्येष्ठापूर्ति श्रौतस्मार्तकर्मफलं यन्मधुरूपं तत्स्वयं न पिवन्ति किं त्वेनमेव पाययन्ति।

वेदनस्य फलमुक्तवा वेदनाभावे तत्फलाभावं दर्शयति — अथ यो न वेदं (१)। न हांस्यैता अग्नी मधं कुर्वन्ति । धयंन्यस्येष्टापृर्तम् , इति।

अथशब्दः पूर्वोक्तवैलक्षण्यार्थः । यः पुमानहोरात्रदेवता मधुनिष्पादकस्ति-पुरूषरूपेण नोपास्तेऽस्यानुपासकस्य ध्यातब्येऽश्रो यन्मधुसदृशं फलं देवता-स्तन संपादयन्ति । किंचेष्टापूर्तजन्यं यन्मधुस्थानीयं सारं तहेवताः स्वयमेव पिबन्ति । ऋजीषस्थानीयं निःसारमेवांशमस्मै प्रयच्छन्ति । अनुवाकचतुष्टयोक्तानामहोरात्रनामधेयानां वेदनं विधत्ते-

यो ह वा अंहोरात्राणां नामधेयांनि वेदं । नाहोरात्रेष्वार्तिमार्च्छंति । संज्ञानं विज्ञानं दशीं दृष्टीतं । एतावंनुवाको पूर्वपक्षस्यांहोरा-प्राणां नामधेयांनि । प्रस्तुतं विष्टुतः सुता सुन्वतीति । एतावंनुवाकावंपरपक्षस्यांहोरा-त्राणां नामधेयांनि । नाहोरात्रेष्वार्तिमा-च्छंति । य एवं वेदं (२), इति ।

यः पुमान्संज्ञानिमत्यादीनि गुक्कपक्षस्याहर्नामानि दर्शेत्यादीनि गुक्कपक्षस्य रात्रिनामानि प्रस्तुतिमत्यादीनि कृष्णपक्षस्याहर्नामानि सुतेत्यादीनि कृष्णपक्षस्य रात्रिनामानि च प्रथमतृतीयपश्चमसप्तमानुवाकोक्तान्युपास्ते सोऽयं तेष्वहोरात्रेष्वार्ति व्याध्यादिदुःखं न प्रामोति । नाहोरात्रेष्विति पुनरिभधानमुपसंहारार्थम् ।

द्वितीयचतुर्थषष्ठाष्ट्रमानुवाकोक्तानां मुद्दुर्तानां नामधेयानां वेदनं विधत्ते—

यो ह वै मुंहूर्तीनां नामधेयांनि वेदं । न मुंहूर्तिष्वार्तिमार्च्छंति । चित्रः केतुर्दाता प्रदाता संविता प्रसविताऽभिंशास्ताऽनुंमन्तेति । ऐतंऽ-नुवाका मुहूर्तानां नामधेयांनि । न मुहूर्ति-ष्वार्तिमार्च्छंति । य एवं वेदं, इति ।

नवमदश्रमैकादशेषूक्तानां शुक्ककृष्णपक्षरूपद्विविधार्थमासानां चैत्रादिमा-सानां च नामधेर्यसंज्ञानं विधत्ते—

यो ह वा अर्धमासानीं च मासीनां च नाम-

धेयांनि वेदं । नाधंमासेषु न मासेष्वार्तिमा-च्छीति । प्रवित्रं पवियष्यन्त्सहंस्वान्त्सहीयान-गृणोऽरुणरंजा इति । एतेऽनुवाका अर्धमासानीं च मासानां च नामधेयांनि (३)। नाधंमा-सेषु न मासेष्वार्तिमाच्छीति । य एवं वेदं, इति ।

चतुदर्शपश्चदशषोडशानुवाकोक्तानां यज्ञर्तसंवत्सराणां नामवेदनं विधक्ते— यो ह वे यंज्ञकतूनां चंतूनां चं संवत्सरस्यं च नामधियांनि वेदं । न यंज्ञकतुषु नर्तृषु न संव-त्सर आर्तिमार्च्छति । अग्निष्टोम उद्मध्योऽ-ग्निर्ऋतुः प्रजापंतिः संवत्सर इति । एतेऽनु-वाका यंज्ञकतूनां चंतूनां चं संवत्सरस्यं च नामधियांनि । न यंज्ञकतुषु नर्तृषु न संवत्सर आर्तिमार्च्छति । य एवं वेदं, इति ।

त्रयोदशानुवाकोक्तानां मौद्दमुद्दुर्तकदेशानां शुद्रमुद्दुर्शनां नामवेदनं विधत्ते – यो ह वे मुंहूर्तानां मुहूर्तान्वेदं । न मुंहूर्तानां मुहूर्तेष्वार्तिमार्च्छेति । इदानां तदानीमितिं । पते वे मुंहूर्तानां मुहूर्ताः । न मुंहूर्तानां मुहूर्न तेष्वार्तिमार्च्छेति । य प्वं वेदं, इति ।

अत्रानुक्तमि द्वादशानुवाकोक्तिसकतानामवेदनमुक्तरीत्या द्रष्टव्यम् । द्वान्तपूर्वकं कृत्स्रवेदनं प्रशंसति—
अथो यथां क्षेत्रज्ञो भूत्वाऽनुप्रविश्यात्रमित्तं ।

एवमेवैतान्क्षेत्रज्ञो भूत्वाऽनुप्रविश्यात्रंमात्त । स एतेषांमेव संलोकताः सायुंज्यमश्नुते । अपं पुनर्मृत्युं जंयति । य एवं वेदं (४), इति।

न वेदैवं वेदांनुवाका अर्धमासानां च मासानां च नामधेयांनि मुहूर्तेष्वार्तिमार्च्छिति नवं च ॥

इयमंहोरात्राणां ५ संज्ञानं प्रस्तुतं मुहूर्तानां चित्रः केतुर्रधमासानां पवित्रं यज्ञकः त्नामंग्निष्टोमो मुहूर्तानां मुहूर्तान्वेदेदानीमथो यथां क्षेत्रज्ञो द्वादंश ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याये दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

तत्तत्कालेष्वार्त्वभावो वेदनफलत्वेन पूर्वमुक्तः। अपि च यथा लोके मार्गे गन्ता कश्चित्पुमानयं ब्राह्मणसमृद्धो प्राम एते च वेदविदां गृहास्तत्राप्येते मदीया बान्धवा इत्येवं केनाप्युपायेन तस्य क्षेत्रस्य मर्मक्षो भूत्वा तस्मिस्तस्मि-न्त्रामे तेषु तेषु वेदविदृहेषु तेषु वन्धुगृहेषु चानुप्रविष्य गृहस्यामिवद्नं भुङ्के। एवमेवायमुपासक एतेपां देवताविशेषाणां क्षेत्रज्ञो ध्यानेन स्थानाभिज्ञो भूत्वा देहपातादुर्ध्वमेतानेव देवान्प्रविश्य देववत्तदीयमन्नं भुक्के । एवं सर्वमप्यग्निस्व-रूपं यो वेद स पुमांस्तेषामेव देवानां सलोकतामेकलोकनिवासं सायुज्यमेकत्र सहावस्थानं च प्रामोति । प्राप्य च पुनर्मृत्युरहितो भवति ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

अथैकादशोऽनुवाकः ।

दशमे सावित्राग्न्यवयवानां नामवेदनमुक्तम् । एकादशेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विद्या प्रशस्यते । तत्राऽऽदावन्वयव्यतिरेकोपयुक्तं पुरुषद्वयमुपन्यस्यति — कश्चिंद्र वा अस्माङोकारप्रेयं । आत्मानं वेद । अयमहमस्मीति । कश्चित्स्वं छोकं न

## प्रतिप्रजांनाति, इति।

लोके विवेकी विवेकरहितश्रेति द्वौ पुरुषौ । तत्र कश्रिद्विकी पुपानस्पाली-कात्प्रत्यक्षतो दृश्यमानादेहादिसंघातात्मेत्य विवेकेन स्वयं पृथगभूत्वाऽऽत्मानं स्वस्वरूपं वेद । केन प्रकारेण वेदेति तदुच्यते—अयं सावित्रोऽग्निरादित्य-रूपः सर्वात्मकः सोऽहमस्मीति वेत्ति । अन्यस्तु कश्रिद्विवेकी स्वं लोकं देहे-न्द्रियादिव्यतिरिक्तं विवेकदृश्चाऽऽलोकियतुं शक्यं स्वमात्मानं न वेद । तावुभौ पुरुषौ पुनर्विविच्य दर्शयति—

> अग्निमंग्धो हैव धूमतांन्तः । स्वं छोकं न प्रतिप्रजांनाति । अथ यो हैवैतम्ग्निः सांवित्रं वेदं । स एवास्माछोकात्पेर्यं । आत्मानं वेद । अयमहमस्मीतिं (१)। स स्वं छोकं प्रतिप्र-जांनाति, इति ।

यः पुमानिष्ठमुग्धो विद्यारहितः केवल एवाग्निः क्रतुनिष्पत्तिद्वारा पुरुषार्थे प्रयच्छतीत्येवं मूढो धूमतान्तः पुनः पुनः कर्मस्वेव प्रवृत्तो धूमोपलक्षितकर्म-व्यापारेण ग्लानिं प्राप्तो भवति । स पुमान्वर्णाश्रमाधारमानुषदेहरहितं देवता- इपं स्वमात्मानं न जानाति । अथ तस्माद्विलक्षणो यः पुमानेतं ध्यातव्यं सावित्रमाग्नें वेद स एव पुमानस्माद्वर्णाश्रमाधारत्वेनावलोक्यमानादेहाद्विवेकेन पृथग्भूत्वा स्वात्मानमयं सावित्रोऽग्निरहमस्मीत्येवं वेद । स एव स्वं लोकं विवेकिभिरवलोकियतुं योग्यं निजस्वरूपं प्रति विविच्य सम्यग्जानाति ।

जभयोर्मध्ये विवेकिन एव पुरुषार्थं दर्शयति—

एष उं चैवेनं तत्सांवित्रः । स्वर्ग लोकमित्रवंहति, इति।

तत्तदा देहपातादूर्ध्वमेष एवोपासितः सावित्रोऽग्निरेनमुपासकमादित्यसा-युज्यरूपं स्वर्गलोकं मापयति । अथ विद्यारिहतस्य समृद्धफलाभावलक्षणं व्यतिरेकं दर्भयति— अहोरात्रेवी इदः सयुग्धिः क्रियते । इतिरा-त्रायांदीक्षिषत । इतिरात्रायं व्रतमुपांगुरिति । तानिहानेवंविदुषंः । अमुिं छोके शेवधिं धंयन्ति । धीतः हैव स शेवधिमनु परिति, इति ।

सयुग्भिर्यजमानेन सहाविस्थितरहोरात्रदेवैरेवेदं कर्म क्रियते। न ह्यहोरात्राभिमानिनो देवान्वश्रियत्वा किंचिद्पि कर्म कर्तु शक्यम् । अहोरात्रव्यितरिक्तस्य काल्ठिविशेषस्याभावात्। इतिरात्रायेत्येतादृशी विद्यासंयुक्ता रात्रिर्यस्मिन्कर्मणि तद्र्थमेते यजमाना अदीक्षिषत नियमं स्वीकृतवन्तः। इतिरात्रायेत्येतादृशी विद्यारिहता रात्रिर्यस्मिन्कर्मणि तद्र्थमेते यजमाना व्रतमुपागुनियमविशेषं प्राप्ता इत्येवं ये यजमाना विद्यासंयुक्ता ये च विद्यारिहतास्तान्सर्वानहोरात्रदेवता जानन्तीति शेषः। एतेषु द्विविधेषु मध्ये यः पुमानेवं पूर्वोक्तरूपं सावित्रमिन्नं न वेत्ति तस्यानेविदृषो यजमानस्य शेविधं निधिसमानं
फल्ळं स्वर्गलोके धयन्त्यहोरात्रदेवताः प्रथमं तत्सारं पिवन्ति। स विद्यारिहतो
यजमानो धीतमहोरात्रैः पीतं शेविधं कर्मफल्लमनु पश्चानिष्पीडितरसेक्षुविन्नःसारं परैति प्रामोति।

विद्यारहितस्य संपूर्णफलाभावं व्यतिरेकपुक्त्वा विद्यासंयुक्तस्य तत्सद्भाव-रूपमन्वयं दर्शयति—

> अथ यो हैवैतम्प्रिः सांवित्रं वेदं (२)। तस्यं हैवाहोरात्राणि । अमुष्टिंमं छोके शेवधि न धंयन्ति । अधींतः हैव स शेवधिमनु पैरति, इति।

विद्याहीनाद्वैलक्षण्यार्थोऽथशब्दः। यः पुमानेतं सावित्रमिष्ठं यथोक्तप्रकारण वेद तस्यैव शेविधं निधिसमानं फलमहोरात्रदेवताः स्वर्गलोके न धयन्ति स्वयं न पिबन्ति। किं तु तस्यैव सर्वे प्रयच्छन्ति। अधीतं तैर्देवैरपीतं शेविधं निधिसदृशं संपूर्णं कर्मफलं स विद्वाननुक्रमेण प्रामोति।

इत्थमन्वयव्यतिरेकाभ्यां विदुषः फलवाहुल्यं दर्शितम् । अथ तां विद्यां प्रशंसितुमुपाख्यानं दर्शयति —

अरदांजो ह त्रिभिरायुर्भिर्वह्मचर्यमुवास । तश ह जीणिंश स्थिवरंश शयांनम्। इन्द्रं उपव्रज्यां-वाच । अरंद्वाज । यत्तं चतुर्थमायुर्दद्याम् । किमेनेन कुर्या इति । ब्रह्मचर्यमेवैनेन चरेय-मितिं होवाच (३)। तः ह त्रीन्गिरिरूंपान-विज्ञातानिव दर्शयांचंकार। तेषाः हैकैकस्मा-न्मुष्टिमादंदे । स होवाच अरंहाजेत्यामन्त्र्यं । वेदा वा एते। अनन्ता वै वेदाः। एतदा एतै-स्त्रिभिरायुंर्भिरन्ववोचथाः । अथं त इतरदनं-नूक्तमेव । एहीमं विद्धि । अयं वै सर्वविद्यिति (४) । तस्में हैतमग्निः सांवित्रमुंवाच । तः स विदित्वा। अमृतों भूत्वा । स्वर्ग छोकिमिं-याय । आदित्यस्य सायुंज्यम् , इति ।

पुरा कदाचिद्धरद्वाजाख्यो महाष्ट्रं सर्वेषां वेदानामध्ययने कृतप्रयत्न इन्द्रं मसाद्य तत्मसादाच्छतसंवत्सरपरिमितानि त्रीण्यायूषि छब्ध्वा तैरायुभिक्रिद्याचर्यमुवास वेदाध्ययनपुद्दिश्य गुरुकुछे वासं कृतवान् । शतत्रयस्यान्ते जिर्ण- शरीरं वृद्धमशक्तत्वेन शयानं तं भरद्वाजं प्रतीन्द्र उपत्योवाच । यचतुर्थमायु- स्तुभ्यं दद्यामेतेनाऽऽयुषा किं कुर्याः कं पुरुषार्थं साधयसीति । स च वेदाध्ययनमेव करिष्यामीत्युवाच । ततः सर्ववेदाध्ययनकृतयत्नं तं भरद्वाजपु- दिश्य सर्वाध्ययनस्याशक्यत्वं बोधियतुमृग्यज्ञःसामवेदानां त्रयाणां स्वकी- ययोगसामध्येन पर्वताकारत्वं संपाद्य गिरित्रयरूपानपूर्वमिविज्ञातानेव वेदानस्म दर्श्यामास । ततस्तेषां पर्वतानां मध्य एकैकस्मात्पर्वतान्मुष्टिना पांसूनाददे ।

आदायेवमुवाच — हे भरद्वाज, एते त्रयः पर्वता वेदा एव । तत्रैकैकः पांसुरेको वेदस्तस्मादनन्ता वेदास्तेषां मध्ये त्वमेतेस्त्रिभिरायुभिरेतन्मुष्टित्रयपरिमितं वेद्जातं गुरूपदेशमन्वधीतवानसि । अथानन्तरं तवेतरद्देदजातमनधीतमेव । तस्मात्सर्ववेदाध्ययनमशक्यमेव । यदि सर्वाध्ययनफल्लमपेक्षितं तर्धागच्छेमं सावित्रमाग्नं विद्धि ध्यानेन साक्षात्कुरु । अयमेव सावित्रोऽग्निः सर्ववेदविषया विद्येत्येवं वोधियत्वा तस्मै भरद्वाजायेतं सावित्रमित्रं पूर्वोक्तप्रकारेणोवाच । ततः स
भरद्वाजस्तं सावित्रमित्रं ध्यानेन स्वात्मतया साक्षात्कृत्य तद्विष्टसः स्वयममृतो देवो भूत्वा वर्तमानदेहादूध्वं स्वर्ग प्राप्य तत्राऽऽदित्यसायुज्यं प्राप्तवान्।

इत्थमुपाख्यानेन विद्यामहिमानं दर्शयित्वा भरद्वाजवदन्यस्यापि वेदितु-स्तत्फलं दर्शयति—

> अमृतों हैव मूत्वा । स्वर्ग छोकभेति । आदि-त्यस्य सायुज्यम् । य एवं वेद, इति ।

इतोऽधिकस्य फलस्य शङ्कां वेदत्रयेऽपि वारियतुमाह—

एषी एव त्रयीं विद्या ( ५ )। यावंन्तः ह वै त्रय्या विद्यया छोकं जयित । तावंन्तं छोकं जयित । य एवं वेदं, इति।

येयं सावित्राग्निविद्या, एपैव वेदत्रयीविद्यासमाना । वेदत्रयोक्तसर्वकर्मानु-ष्टानेन यावत्फलं तावदनेन सावित्रज्ञानेनैव प्राप्यते । न ह्यादित्योपाधिकहिरः ण्यगर्भप्राप्तेरिधकं फलं कर्मकाण्डे किंचित्संभवति ।

अथ सावित्रस्याग्नेः सर्वदेवतात्मकत्वेन सर्वदेवप्राप्तिलक्षणं फलं पत्येकपुदा-हृत्य पदर्शयति—

> अमेर्वा एतानि नामधेयांनि। अमेरेव सायुंच्यः सळोकतांमामोति । य एवं वेदं । वायोर्वा एतानि नामधेयांनि । वायोरेव सायुंच्यः

सळोकतांमाप्रोति । य एवं वेदं । इन्द्रंस्य वा एतानि नामधेयांनि (६)। इन्द्रंस्यैव सायुंज्यः सलोकतांमाप्रोति । य एवं वेदं । बृहस्पतेर्वा एतानि नामधेयांनि । बृहस्पते-रेव सायुंज्यः सळोकतामाप्रोति। य एवं वेद्। प्रजापंतिर्वा एतानि नामधेयांनि । प्रजापंतिरेव सायुंज्यः सलोकतांमाप्रोति । य एवं वेदं । ब्रह्मणो वा एतानिं नामधेयांनि । ब्रह्मण एव सायुंज्यः सळीकतांमाप्रोति। य एवं वेद्, इति।

य एतेऽग्निवाध्विन्द्रबृहस्पतिमजापतिब्रह्माणो देवाः। मजापतिः सत्यलो-कवासी चतुर्भुखः । ब्रह्माण्डदेहाभिमानी विराट्पुरुषो ब्रह्मा । सावित्राग्नेः सर्वदेवतात्मकत्वात्तेषामग्न्यादीनां देवानां मध्ये यो यो देवः स्वस्यापेक्षित-स्तस्य तस्यैव देवस्यैतानि संज्ञानादीनि नामधेयानि । अतस्तत्तदेवबानाम-त्वेन ध्याने सति तत्तदेवतासायुज्यपाप्तिभवति । तस्माद्देदत्रये तत्सर्वमत्र लभ्यत इत्युपपन्नम् ।

अथ सावित्रनामन्युत्पादनेन प्रशंसति-

स वा एषें। ऽग्निरंपक्ष उच्छी वायुरेव । तस्या-मिर्मुखंम् । असावांदियः शिरंः । स यदेते देवते अन्तरेण । तत्सर्वर्थं सीव्यति । तस्मां-त्सावित्रः (७), इति॥

अयमहमस्मीति वेदं होवाच सर्वविद्येति विद्येन्द्रंस्य वा एतानि नामधेयानि

ब्रह्मण एव सायुंज्य सलोकतां माप्नोति सप्त चं ॥

## इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके दशमाध्याय एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

योऽयमित्रभूमौ चीयते तस्येष्टकानिर्मितं पक्षपुच्छादिकं विद्यते । यस्तु मनसैव ज्ञायमानोऽग्निः स तु वायुस्वरूप एव न तस्य पक्षपुच्छादिकमस्ति । किंतु
तस्य वायुरूपस्य प्रसिद्धोऽग्निर्भुखत्वेन ध्येयः । असावादित्यः शिरोरूपेण
ध्येयः । यदन्यदेवताजातमस्ति तत्सर्वमेते देवते अन्तरेणैतयोरग्न्यादित्ययोमध्ये स वायुः सीव्यति सूच्या वस्त्रमिव संयोजयित्वा विच्छिन्नमेकी
करोति । यस्मात्सीव्यति तस्मादयं वायुरूपोऽग्निः सावित्र इत्युच्यते । तदेवं
सावित्राग्निविद्या समापिता ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमप्रपाठक एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥ अग्नेर्वायोरिन्द्रंस्य बृहस्पतेः मुजापंतेर्ब्रह्मणः स वै ।

संज्ञानं भूस्त्वमेव संवत्सरोऽसि भू राज्ञ्यसंवे विष्श्रितं प्रजापंतिर्देवानियं वाव सर्घा कश्चिद्ध वा एकांदश।

संज्ञान १ राज्ञी मुर्घा हदं य एष संवत्सरो नार्धमासेषु न मासेषु नवं-चत्वारि श्वत् ।

हरिं: ॐ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे दशमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ १०॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दे निवारयन् । पुमर्थाश्रवुरो देयादिचातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्वीरबुक्कणसाम्राज्यधुरंधरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मण-भाष्ये दश्रमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ १० ॥

### अधैकादशपाठकस्याऽऽरम्भः।

तत्र प्रथमोऽनुवाकः।

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽिखलं जगत्। निर्भमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ सावित्रचयनं पोक्तं दशमे हि प्रपाटके। नाचिकेतारूयचयनमेकादश उदीर्यते॥ २ ॥

तत्र प्रथमानुवाक इष्टकोपधानमन्नास्तदुपधानप्रकारः सूत्रकारेणैवं संग्र-हीतः—" एतेन नाचिकेतो व्याख्यातः, नात्र लेखा भवन्ति, एकवि॰श्रंतिहि-रण्येष्टकाः शर्करा वाऽभ्यक्ता उपधानकाले नाभ्यामेवोपधीयन्ते चतुरस्रं परि-मण्डलं वा लोकोऽसि स्वर्गोऽसीत्यनुवाकेन प्रतिमन्नम् " इति । तत्र प्रथम-मन्नमाह—

हरिः ॐ।

लोकोऽसि स्वर्गीऽसि। अन्नते।ऽस्यपारोऽसि। अक्षितोऽस्यक्षय्योऽसि। तपंसः प्रतिष्ठा। त्वयी-दमन्तः। विश्वं यक्षं विश्वं श्रूतं विश्वं समूतम्। विश्वंस्य अर्ता विश्वंस्य जनियता। तं त्वोपंद्धे कामदुघमिक्षंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु। तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सींद (१), इति।

हे प्रथमेष्टकारूपामे त्वं सामान्याकारेण सर्वोऽपि लोकोऽसि। विशेषाकारेण स्वर्गोऽसि। तथाविधलोकरूपस्त्वं दीर्घपरिमाणेनान्तरहितोऽसि। तिर्यवप्रमाणेनापि पाररहितोऽसि। इतः पूर्वमिक्षतः केनाप्यविनाशितोऽसि। इतः प्रमप्यस्ययो विनाशियतुमशक्योऽसि। तादशस्तवं तपसः सर्वेरनुष्ठीयमानस्य प्रतिष्ठा फलभूमिरत एवाऽऽश्रयः। तादशे त्वयीदं सर्वे जगदन्तवेतते। किं किमिति तदुच्यते—विश्वं यक्षं सर्वे पूज्यं यद्यहुरुदेवादिकं पूज्यमस्ति तत्सर्वे त्विय वर्तते। विश्वं वर्तते। विश्वं प्रतं यद्यत्प्रियव्यादिभूतजातमिस्त तत्सर्वे त्विय वर्तते। विश्वं

सुभूतं यद्यत्सुष्ठु पृथिव्यादिभूतकार्यं प्राणिशारीरजातं तत्सर्वे त्विय वर्तते । अतस्त्वं विश्वस्य पूर्वमुत्पन्नस्य जगतो भर्ता पोषकः, विश्वस्य पूर्वमुत्पन्नस्य जनयितोत्पादकः । कामदुघमपेक्षितकामानां दोग्धारमिक्षतं क्षयरिहतं तादृशं त्वामिह भूमावहमुपद्धे । प्रजापतिरेव त्वामत्र साद्यतु । हे इष्टकेऽिक्षरस्वद्य-थाऽिक्षरोभिर्महिषिभरुपहिता सती त्वं ध्रुवा स्थिरा जाता तथा तया प्रजापितदेवतयोपिहता सती ध्रुवा सीद ।

अथ द्वितीयमन्त्रमाह—

तपोऽसि छोके श्रितम्। तेजंसः प्रतिष्ठा। त्वयी-दमन्तः। विश्वं यक्षं विश्वं श्रूतं विश्वं समूतम्। विश्वंस्य अर्तृ विश्वंस्य जनियतः। तत्त्वोपंद्धे कामदुघमिश्वंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतः। तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (२), इति।

हे द्वितीयेष्टके त्वं तपोऽसि । तच तपः प्रथमेष्टकारूपे लोके समाश्रितम् । तृतीयेष्टकारूपस्य तेजसः प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । एवमुत्तरत्रापि योजनीयम् । त्वयी-त्यादि पूर्ववत् । पूर्वत्र लोकस्य पुंलिङ्गत्वाद्धर्ता जनियता तं त्वेति पुंलिङ्गश-व्दैनिर्देशः । इह तु तपसो नपुंसकत्वाद्धर्तु जनियत्रिति नपुंसकशब्दैनिर्देशः । एवमुत्तरत्राप्युन्नेयम् ।

अथ तृतीयं मन्नमाह—

तेजोंऽसि तपंसि श्रितम् । समुद्रस्यं प्रतिष्टा । त्वयीदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं समून्तम् । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं समून्तम् । विश्वंस्य अर्तृ विश्वंस्य जनयितृ । तत्त्वोपं-द्यं कामदुवमिश्वंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (३), इति ।

तृतीयेष्टकारूपं तेजो द्वितीयेष्टकारूपे तपस्याश्रितम् । चतुर्थेष्टकारूपस्य समु-द्रस्य स्वयमाश्रयः । अत्रेष्टकानां लोकतपस्त्रेजःसमुद्रादिरूपत्वं भावनया द्रष्टव्यम् । परस्परसंश्लेषणेनात्यन्तद्ददत्वादेकैकस्या इतराश्रयत्वं च द्रष्टव्यम् । अन्यत्पूर्ववत् ।

अय चतुर्थं मन्नमाह—

समुद्रोऽसि तेजीस श्रितः । अपां प्रतिष्ठा ।
त्वयीदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं स
सुभूतम् । विश्वंस्य भूती विश्वंस्य जनियता।
तं त्वोपंद्घे कामदुघमिश्वंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धुवा
सींद (४), इति।

अथ पश्चमं मन्नमाह—

आपंः स्थ समुद्रे श्रिताः । पृथिव्याः प्रंतिष्ठा युष्मासुं । इदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य अर्ट्यां विश्वंस्य जनिय्द्रयः। ता व उपद्धे कामदुवा अक्षिताः। प्रजापंतिस्त्वा सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गि-रस्वद्ध्वा सींद (५), इति।

आप इत्यस्य विशेष्यत्वात्तदनुसारेण भन्न्ये इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः। अथ पष्टमाह—

पृथिव्यंस्यप्सु श्रिता । अग्नेः प्रतिष्ठा । त्वयी-दमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं मूतं विश्वं सुमू-तम् । विश्वंस्य अत्रीं विश्वंस्य जनियत्री । तां त्वीपंद्धे काम्दुघामक्षिताम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सींद । (६), इति।

#### अथ सप्तममाह—

अग्निरंसि प्रथिव्याः श्रितः । अन्तिरंक्षस्य प्रतिष्ठा । त्वयीदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य भूतां विश्वंस्य जनियता । तं त्वोपंद्धे कामदुघमिश्वंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गिर-स्वद्धवा सींद् (७), इति ।

#### अथाष्ट्रममाह-

अन्तरिक्षमस्यग्नौ श्रितम् । वायोः प्रतिष्ठा । त्वयीदमन्तः। विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य भृतं विश्वंस्य जनियृतः । तस्वोपंदधे कामदुघमिश्वंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयत् । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद । (८), इति।

#### अथ नवममाह—

वायुरंस्यन्तरिक्षे श्रितः । दिवः प्रतिष्ठा । त्वयीदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वंश सुभूतम् । विश्वंस्य भूती विश्वंस्य जनयिता । प्रगा०११अनु०१] कृष्णयजुर्नेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

तं त्वोपंद्धे कामदुघमक्षितम् । प्रजापंतिस्त्वा साद-यतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (९), इति ।

अथ दशममाइ—

द्यौरंसि वायौ श्रिता । आदित्यस्यं प्रतिष्ठा । त्वयीदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं मूतं विश्वं श मुभूतम् । विश्वंस्य भर्ती विश्वंस्य जनयित्री । तां त्वोपंद्धे कामदुवामिक्षंताम् । प्रजापं-तिस्त्वा सादयतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सींद ( १० ), इति।

अथैकादशमाह—

आदित्योंऽसि दिवि श्रितः। चन्द्रमंसः प्रतिष्ठा। त्वयीद्मन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वंश सुभूतम् । विश्वंस्य भर्ता विश्वंस्य जन-यिता । तं त्वोपंद्धे कामदुवमक्षितम् । प्रजा-पंतिस्त्वा साद्यतः । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सींद् ( ११ ), इति।

अथ द्वादशमाह—

चन्द्रमां अस्यादित्ये श्रितः । नक्षंत्राणां प्रतिष्ठा । त्वयीदमन्तः। विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम्। विश्वंस्य भर्ता विश्वंस्य जन-यिता । तं त्वोपंद्धे कामदुघमक्षितम् । प्रजा-

पंतिस्त्वा सादयतु। तयां देवतंयाऽङ्गिर्स्वद्धुवा सींद ( १२ ), इति ।

अथ त्रयोदशमाह—

नक्षंत्राणि स्थ चन्द्रमंसि श्रितानि । संवत्स-रस्यं प्रतिष्ठा युष्मासुं । इदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं श्रूतं विश्वं सम्भूतम् । विश्वंस्य मर्नृणि विश्वंस्य जनियेनृणि । तानि व उपंद्धे काम-दुवान्यिक्षंतानि । प्रजापंतिस्त्वा साद्यतु । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (१३), इति ।

अथ चतुर्दशमाह—

संवत्सरोंऽसि नक्षंत्रेषु श्रितः । ऋतूनां प्रंतिष्ठा । त्वयीदमन्तः। विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वंः सुभूतम्। विश्वंस्य भूतां विश्वंस्य जन-यिता । तं त्वोपंद्धे कामदुचमिश्वंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयम् । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्व-दूधुवा सींद (१४), इति ।

अथ पश्चद्शमाह—

ऋतवंः स्थ संवत्सरे श्रिताः । मासानां प्रतिष्ठा युष्मासुं । इदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य भूतीरो विश्वंस्य जनयितारंः । तान्व उपंदंधे कामदुवानिक्षं- तान् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु । तयां देव-तंयाऽङ्गिर्स्वद्धुवा सींद ( १५ ), इति।

### अथ षोडशमाह —

मासाः स्थर्तषुं श्रिताः । अर्धमासानां प्रतिष्ठा युष्मासुं । इदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य भर्तारो विश्वंस्य जनियतारः । तान्व उपंद्धे कामदुघानिक्षं-तान् । प्रजापंतिस्त्वा सादयत् । तयां देवतं-याऽक्रिर्स्वद्ध्वा सींद ( १६ ), इति ।

#### अथ सप्तद्शमाह—

अर्धमासाः स्थं माःसु श्रिताः । अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा युष्मासुं । इदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं समुत्रम् । विश्वंस्य भूतीरो विश्वंस्य जनयितारंः । तान्व उपंद्धे काम-दुवानिश्वंतान् । प्रजापंतिस्त्वा साद्यत् । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (१७), इति ।

## अथाष्टाद्शमाह—

अहोरात्रे स्थोंऽर्धमासेषुं श्रिते । भूतस्यं प्रतिष्ठे अव्यंस्य प्रतिष्ठे । युवयोरिदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य अत्रीं विश्वंस्य जनयित्रयों । ते वामुपंद्धे काम्दुचे अक्षिते । प्रजापंतिस्त्रा सादयतु । तयां देव-तयाऽङ्गिर्स्वद्ध्वा सींद ( १८ ), इति ।

भूतस्य च भविष्यतश्र जगतोऽहोरात्रौधीनव्यवहारवत्त्वादहोरात्रयोस्त-तेष्ठात्वम् ।

अथैकोनविंशमाह—

पौर्णमास्यष्टकाऽमावास्यां। अत्रादाः स्थात्रदुघों
युष्मासु । इदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं
विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य भ्रज्यों विश्वंस्य
जनिय्ज्यः। ता व उपद्धे कामदुघा अक्षिताः।
प्रजापंतिस्त्वा साद्यतु । तयां देवतंयाऽक्रिरस्वद्ध्रुवा सींद (१९), इति।

या च पौर्णमासी या च मायकृष्णाष्टमी देवता याऽप्यमावास्यादेवता ताः ो एकोनविंशेष्टकारूपाः । तथाविधास्तिस्रो देवता यूयमन्नादाः स्थ बहुन-णशक्तियुक्ताः स्थ तथाऽन्नदुघोऽस्माकमन्नसंपादकाः स्थ ।

अथ विंशमाह—

राडंसि बृहती श्रीर्सीन्द्रंपत्नी धर्मपत्नी । विश्वं भूतमनुप्रभूता । त्वयीदमन्तः । विश्वं यक्षं विश्वं भूतं विश्वं सुभूतम् । विश्वंस्य अत्रीं विश्वंस्य जनयित्री । तां त्वोपंद्धे कामदुवामक्षिताम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु ।

९ ग. °त्रार्थमासव्यवहारत्वाद ।

# तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सींद (२०), इति।

हे विशेष्टके त्वं राडिस राजमानाऽसि । तथा बृहती गुणैर्महत्यसि । श्रीः संपत्प्रदाऽसि । इन्द्रपत्नीन्द्रस्य पालियज्यसि । धर्मपत्नी धर्मस्य पालियज्यसि । तथाविधा त्वं भूतं विश्वं पूर्वमुत्पन्नं सर्वे जगदनुसृत्य प्रभूता बहुलाऽसि ।

अथैकविश्वमाह

जोनें। असे सहे। असे । बर्ल्यमि आनें। असे ।
देवानां धामामृतंम्। अमेर्यस्तपोजाः। त्वयीदमन्तः। विश्वं यक्षं विश्वं मृतं विश्वं सुमूतम्।
विश्वंस्य अर्ता विश्वंस्य जनयिता। तं त्वोपंद्धे
कामदुघमिक्षंतम् । प्रजापंतिस्त्वा सादयतु।
तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (२१), इति।

होकस्तपस्ते नः समुद्र आपः पृथिव्यक्षिरन्तिः वायुद्यौरंदित्यश्चनद्रमा नक्षत्राणि संवत्सर ऋतवो मासां अर्धनासा अहोरात्रे पै। र्णनासी राडस्योजोऽस्येकैविश्शतिः।

लोकः संमुद्रें। ऽग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमाः संवत्सर ओजां ऽसि भर्ता श्चितः ।
तं त्वोपंद्रधे कामदुघमिश्चतम् । तपस्तेजो ऽन्तिरंशं भर्तः श्चितम् । तत्त्वोपंद्रधे
कामदुघमिश्चितम् । आपः पौर्णमासी भन्न्यां जनियन्त्रयः श्चिताः । ता व उपद्रधे
कामदुघा अश्चिताः । पृथिवी द्यौ राडंसि भन्नी श्चिता । तां त्वोपंद्रधे कामदुघामिश्चताम् । नक्षत्राणि स्थ भर्तृणि श्चितानि । तानि व उपद्रधे कामदुघान्यश्चितानि । ऋतवो मासां अर्धमासा भर्तारां जनियतारः श्चिताः । तान्व उपंदेषे कामदुघानिश्चितान् । अहोरात्रे भन्न्यौं श्चिते । ते वामुपंद्रधे कामदुघे
अश्चिते । आपो नक्षत्राण्युतवो मासां अर्धमासाः पौर्णमासी युष्मास्विद्मन्तः ।
अहोरात्रे युवयोरिद्मन्तः । अन्यत्र त्वयीद्मन्तः ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ ओजो बलहेतुरष्टमो धातुः। सहः शत्रूणामभिभवनम्। बलं शरीरशक्तिः। भ्राजः कान्तिः। हे एकविंशेष्टके त्वमोजः प्रभृतीनां स्वरूपभूताऽसि। तथा देवानाममृतं धाम विनाशरहितं स्थानमित। अमर्त्यो परणरहितो देवः। स च तपोजास्तपसा हि देवत्वं लभ्यते। तादृशो देवस्त्वमित। यद्यप्योजः प्रभृतीनि नपुंसकानि तथाऽप्यमर्त्य इत्येतस्य पुंलिङ्गत्वात्तद्वसारेण भर्तेत्यादिपुंलिङ्ग-व्यवहारः।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादराप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः।

इष्टकोपधानमन्ताः पथमेऽभिहिताः । द्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमेष्वनुवाकेषु होममन्त्रा उच्यन्ते । यदुक्तं सूत्रकारेण—" चतुर्ग्रहीतं जुहोति त्वमग्ने रुद्र इति शतरुद्रीयस्य रूपमपरं चतुर्ग्रहीतमग्नाविष्णू इति वसोधीराया अपरं चतुर्ग्रहीतमन्त्रपत इत्यन्नहोमस्यापरं चतुर्ग्रहीतं सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा इति विश्वप्रीः " इति । तत्रास्मिन्द्रितीये शतरुद्रीयस्य प्रतिनिधिरूपं मन्नमाह—

त्वमंग्ने ह्रहो असुरो महो दिवः । त्वः शर्धो मारुंतं प्रक्ष इंशिषे । त्वं वातेरहणैयीसि शक्ष्यः । त्वं प्रषा विधतः पीति नु त्मनां । देवां देवेषुं श्रयध्वम् । प्रथमा दितीयेषु श्रयध्वम् । दितीयेषु श्रयध्वम् । दितीयास्तृतीयेषु श्रयध्वम् । तृती-याश्रतुर्थेषुं श्रयध्वम् । चतुर्थाः पञ्चमेषुं श्रयध्वम् । पञ्चमाः षष्ठेषुं श्रयध्वम् (१)। षष्ठाः संप्तमेषुं श्रयध्वम् । सप्तमा अष्टमेषुं श्रयध्वम् । सप्तमा अष्टमेषुं श्रयध्वम् । अष्टमा नवमेषुं श्रयध्वम् । नवमा दंशमेषुं

श्रयध्वम् । दशमा एंकादशेषुं श्रयध्वम् । एकादशा द्वांदशेषुं श्रयध्वम् । द्वादशास्त्रयोद-शेषुं श्रयध्वम् । त्रयोदशाश्चंतुर्दशेषुं श्रयध्वम् । चतुर्दशाः पंञ्चदशेषुं श्रयध्वम् । पञ्चदशाः षेडिशेषुं श्रयध्वम् (२)। षोडशाः संप्तद्शेषुं श्रयध्वम् । सप्तद्शा अंष्टाद्शेषुं श्रयध्वम् । अष्टादशा एंकान्नवि शोषुं श्रयध्वम् । एकान-विश्शा विश्शेषु श्रयध्वम् । विश्शा एकविश-शेषुं श्रयध्वम् । एकविश्शा द्यांविश्शेषुं श्रय-ध्वम् । द्वाविश्शास्त्रंयोविश्शंषु श्रयध्वम् । त्रयोविश्शाश्चंतुर्विश्शेषुं श्रयध्वम् । चतुर्विश्शाः पंञ्चविश्शेषुं श्रयध्वम् । पञ्चविश्ज्ञाः षंड्विश-शेषुं श्रयध्वम् (३)। षड्वि शाः संप्तवि शेषुं श्रयध्वम् । सप्तविश्शा अष्टाविश्शेषुं श्रयध्वम्। अष्टाविश्शा एंकान्नत्रिश्शेषुं श्रयध्वम् । एकान-त्रिश्शास्त्रिश्शेषुं श्रयध्वम् । त्रिश्शा एंकत्रिश्-शेषुं श्रयध्वम् । एकत्रिश्शा द्वांत्रिश्शेषुं श्रय-ध्वम् । द्वात्रिःशास्त्रंयस्त्रिःशेषुं श्रयध्वम् । देवांस्रिरेकादशास्त्रिस्रंयस्त्रिश्शाः। उत्तरे भवत। उत्तरवरमीन उत्तरसत्त्वानः । यत्काम इदं

## जुहोिमं । तन्मे समृध्यताम् । वयः स्याम पतंयो रयीणाम्। अर्भुवः स्वः स्वाहां (४), इति॥

ष्ठेषुं श्रयध्व १ षोडशेषुं श्रयध्व १ षड्वि १शेषुं श्रयध्व मुत्तरे भवतोत्तरवत्मीन् उत्तं-रसत्त्वानश्चत्वारिं च ॥

## इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये दितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

हेऽये त्वं रुद्रो घोरतनुयुक्तः । असुरः शत्रूणां निरिसता । दिवो द्युलो-कस्य मह उत्सवरूपः । हिवईवनेनोत्सवकारित्वात् । त्वं मारुतं शर्धो मरुतां संबन्धि वलम्। वलवस्वेन प्रसिद्धानां मरुद्गणानामपि त्वदनुग्रहेण वलं भवति। अतः पृक्ष ईशिषे मरुद्धिः संपृक्तस्तदीयं सैन्यं नियमयसि । किंच त्वं शङ्गयः सुखं प्राप्तो वायुवेगैररुणवर्णैरश्वैयीसि । किंच पोषकस्त्वं तु त्मना स्वयमेव पासि । कान्विधत्तो हविषा परिचर्यान्विद्धतो यजमानान्। अस्याग्निस्वरूपस्य रुद्रस्य मूर्तिविशोषा देवास्त्रयस्त्रिंशत्संख्याकाः। तथा च मन्नान्तरमाम्नायते— " त्रि शत्रत्रत्रयश्च गणिनो रुजन्तः " इति । तथाविधा हे देवा देवेषु श्रयध्व-मन्योन्यमाश्रयध्वं मदनुग्रहाय परस्परं पीतियुक्ता भवन्त्वित्यर्थः । सामान्या-कारेण संक्षिप्योक्तं पुनर्विशेषाकारेण प्रपञ्चयते । त्रयस्त्रिशत्संख्याकानां देवानां मध्य एकैकस्य त्रयो मूर्तिविशेषाः । तत्र प्रथमस्य देवस्य मूर्तिविशेषाः प्रथमा इत्युच्यन्ते । द्वितीयस्य देवस्य मूर्तिविशेषा द्वितीयाः । हे प्रथमे देवा द्वितीयेषु देवेषु श्रयध्वं द्वितीयैर्देवैः सह प्रीतियुक्ता भवत । एवं द्वितीयादिषु त्रयिह्निशा-न्तेषु योजनीयम् । त एते मुख्यदेवास्त्रिरेकादशास्त्रिगुणिता एकादशसंख्याका लोकत्रयवर्तिनः । तथा च मन्नान्तरमाम्नातम्—''ये देवा दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थाप्सुषदो महिनैकादश स्थ" इति । ते च त्रिविधा अपि पुनिस्त्रस्यास्त्रिया अवान्तरमूर्तिभेदादेकैकस्य मूर्तित्रयमित्येवं त्रिगुणितास्त्रय-स्त्रिंशत्संख्याका भवन्ति । तावन्तो हे देवा उत्तरे भवतोत्कृष्टा भवत । तदे-वोत्तरत्वं स्पष्टी क्रियते । उत्तरमुत्कृष्टं वर्त्म मार्गी येषां त उत्तरवर्त्मानः स्वर्ग-मार्गमापका इत्यर्थः । उत्तर उत्कृष्टाः सत्त्वानः सात्त्विकपूर्तिविशेषा येषां ते उत्तरवर्त्मानः। अत एव रुद्रस्य मूर्तिविशेषानभिप्रेत्य रुद्राध्याये समाम्नातम्— 'अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः' इति । अस्मदनुग्रहपरा इत्यर्थः। तथाविधा हे देवा यत्कामो यद्विषयकामनायुक्तः सन्नहमिदं द्रव्यं जुहोमि

तत्फलं मे मदर्थे समृध्यतां समृद्धं भवतु । युष्मत्प्रसादाद्वयं भूर्भुवःस्वर्लोक-त्रये रयीणां पतयो धनस्वामिनः स्याम स्वाहुतमिदमस्तु ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽनुवाकः।

द्वितीये शतरुद्रीयस्य प्रतिनिधिरूपो मन्न उक्तः । तृतीये वसोर्धारायाः प्रतिनिधिरूपो मन्न उच्यते —

अग्नांविष्णू स्जोषंसा। इमा वंधन्तु वां गिरंः।
युम्नेवीजेभिरागंतम्। राज्ञीं विराज्ञीं। सम्राज्ञीं
स्वराज्ञीं। अर्चिः शोचिः। तपो हरो भाः।
अग्निः सोमो बृहस्पतिः। विश्वें देवा अवंनस्य
गोपाः। ते सर्वे संगयं। इदं मे प्रावंता
वर्चः। वयः स्याम पत्यो रयीणाम्। अर्भुवः
स्वंः स्वाहां (१), इति॥
संगत्य त्रीणि च॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशा-ध्याये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

हेऽग्नाविष्णू सजोषसा परस्परं मयाऽपि सह समानपीती वां युवामिमा
गिरो मदीयाः स्तुतिरूपा वाचो वर्धयन्तु परितोषयन्तु। युवामिप द्युक्रैधनैवाजेभिरत्नेश्व सहाऽऽगतिमह कर्मणि समागतम् । राइयदयो देवताविश्वेषाः । राज्ञी
राजमाना । विराज्ञी विशेषेण राजमाना । सम्राज्ञी सम्यग्राजमाना । स्वराज्ञी,
आभरणदीपादिनैरपेक्ष्येण स्वयमेव राजमाना । अधिङ्वीलाभिमानिनी ।
शोचिः कान्त्यभिमानिनी देवता । तपः संतापशक्तिः । हरः पापहरणशक्तिः ।
भाः पदार्थीवभासनशक्तिः । अग्न्यादयः प्रसिद्धाः । ते सर्वे भुवनस्य गोपा

रक्षकाः सन्तः संगत्य मया संबध्य मे मदीयमिदं प्रार्थनारूपं वचः प्रावत प्रकः र्षेण रक्षत । वयमित्यादि पूर्ववत् ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ।

तृतीये वसोर्घारायाः प्रतिनिधिक्षो मञ्ज उक्तः । यथा महाचयने शतह-द्रीयं वसोर्धारा चेत्युभयमस्ति तद्ददनस्यानस्य जुहोतीत्येवमन्नहोमोऽप्यस्ति । तद्ददत्राप्यन्नहोमार्थो मन्नश्चतुर्थेऽभिधीयते—

अत्रंपतेऽत्रंस्य नो देहि। अनमीवस्यं शुिष्मणंः।
प्र प्रदातारं तारिषः । ऊर्जं नो धेहि
द्विपदे चतुंष्पदे । अग्नं प्रथिवीपते । सोमं
वीरुधां पते । त्वष्टंः समिधां पते । विष्णंवाशानां पते । मित्रं सत्यानां पते । वर्रण
धर्मणां पते (१)। मरुतें गणानां पतयः।
रुद्रं पशुनां पते । इन्द्रेंजसां पते । बृहंस्पते
ब्रह्मणस्पते । आ रुचा रेंचेऽहः स्वयम्। रुचा
रुरुचे रोचंमानः । अतीत्यादः स्वंराभरेह ।
तिस्मन्योनां प्रजनौ प्रजायेय । वयः स्याम
पत्यो रयीणाम्। भूर्भुवः स्वंः स्वाहां (२), इति ।

वरुंण धर्मणां पते स्वः स्वाहां॥

इति ऋष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ हेऽन्नपतेऽन्नस्य पालकामे नोऽस्मभ्यमन्नस्य सारं देहि । कीद्दशस्यानमीवस्याऽऽरोग्यहेतोः श्रुष्मिणो बलहेतोः प्रदातारं प्रकर्षेण तुभ्यं हिवषो दातारं
मां प्रतारिषः प्रकर्षेण तार्य दारिष्टादुत्तीर्णं कुरु । नोऽस्मदीयं द्विपदे मनुष्याय चतुष्पदे पश्चे चोर्जं धेहि क्षीरादिरसं संपाद्य । अग्न्याद्यो बृहस्पस्यन्ता देवाः पृथिव्यादीनां पालकाः । ताद्दशा हे देवा भवदनुग्रहादहं स्वयमेव परनैरपेक्ष्येण रुचा दीप्त्या रोचे सर्वतो दीप्ये । तथा स्वयं रोचमानो
दीप्यमानो रुचा स्वकीयया दीप्त्या रुख्चे परानिप प्रकाशयामि । हेऽग्रेऽदो
मानुषमुखमतीत्येहास्मिन्कर्मणि स्वराभर स्वर्गसुखमानय । तिस्मन्योनौ तथाविधे स्वर्गसमानसुखयुक्ते स्थाने प्रजनौ प्रजोत्पित्तहेतौ प्रजायेय पुत्रादीनुत्पाद्येय । वयमित्यादि पूर्ववत् ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमोऽनुवाकः।

सप्त तं अग्ने समिधंः सप्त जिह्वाः। सप्तिषयः सप्त
धामं प्रियाणि । सप्त होत्रां अनुविद्वान् । सप्त
योनीराष्टंणस्वा छतेनं । प्राची दिक् । अग्निर्दुवतां । अग्निः स दिशां देवं देवतानामृच्छतु ।
यो मैतस्यें दिशोंऽभिदासंति । दक्षिणा दिक् ।
इन्द्रां देवतां (१) । इन्द्रः स दिशां देवं देवतांनामृच्छतु । यो मैतस्यें दिशोंऽभिदासंति ।
प्रतीची दिक् । सोमां देवतां । सोमः स दिशां
देवं देवतांनामृच्छतु । यो मैतस्यें दिशोंऽ-

भिदासंति । उदींची दिक् । मित्रावर्रणो देवतां । मित्रावर्रणो स दिशां देवो देवतांनामृच्छत । यो मैतस्य दिशोऽभिदासंति (२)।
ऊर्ध्वा दिक् । बृहस्पतिर्देवतां । बृहस्पतिः
स दिशां देवं देवतांनामृच्छत । यो मैतस्य
दिशोंऽभिदासंति । इयं दिक् । अदिंतिर्देवतां ।
अदिंतिः स दिशां देवीं देवतांनामृच्छत । यो
मैतस्य दिशांऽभिदासति । प्रदेषो दिक् ।
प्रदेषो मे कामान्त्समंध्यत । अन्धो जायंविः
प्राण । असावेहिं । बधिर आंकन्द्यितरपान ।
असावेहिं । उषसंमुषसमशीय। अहमसो ज्योतिंरशीय। अहमसोऽपोऽशीय। वयः स्यांम पतंयो
रयीणाम् । प्र्भुवः स्वः स्वाहां (३), इति ॥

दक्षिणा दिगिन्द्रों देवतां मित्रावरुंणी सिद्दशां देवी देवतांनामृच्छतु यो मैतस्यं दिशोंऽभिदासंत्यर्थयतु नर्वं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

हेऽग्ने तव सिषधः सप्तसंख्याकाः । अश्वत्थोदुम्बर्पलाश्चभीविकङ्कताश-निहतद्वक्षपुष्करपर्णरूपाः । अत एव सूत्रकार आधानप्रकरणे—''यथोक्तसं-भारान्सप्तपञ्चकाननुक्रम्येति वानस्पत्याः'' इत्युपसंजहार । ज्वालारूपा जिह्वाः सप्त । तथा चाऽऽथर्वणिका आमनन्ति—'' काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी लोलायमाना इति सप्त जिह्वाः" इति। ऋषयो मन्त्राः। ते च यथोक्तसमित्संपादनार्थाः सप्तसं-रूयाकाः " अश्वो रूपं कृत्वा यदश्वत्त्थेऽतिष्ठः " इत्यादयः समाम्नाताः। वियाणि धाम स्थानानि, आहवनीयगाईपत्यदक्षिणाविसभ्यावसथ्यपाजाहिः तामीश्रीयाख्यानि(णि) सोमयागे विद्वधारकाणि सप्तसंख्याकानि। होत्रा होतृप-मुखा वषट्कर्तारः। होता प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टाऽच्छावाक आग्री-भ्रश्चेति सप्तसंख्याकाः । ताद्यः सप्तसामदादियुक्तस्त्वमनुविद्वानाहवनीयादीनि स्थानान्यनुक्रमेण जानन्सप्त योनीराहवनीयादीनि स्थानानि घृतेन सर्वतः पूर्य। येयं पाची दिग्हरयते तस्या दिशोऽप्रिर्देवता, अप्रिहि तां दिशं पाल-यति । एवं सति यः शत्रुमीमेतस्या दिशः सकाशादिभदासति हिनस्ति स शत्रुदिशां देवानां च मध्ये प्राग्दिक्पालकपितं देवमृच्छतु प्रामोतु । सोऽग्निरेव तं शत्रुं निवारियव्यतीत्यभिपायः । एवं दक्षिणादिषु योज्यम् । इयं दिगित्य-नेनाधरा दिवमदर्श्यते । अदितिर्भूमिस्तस्या दिशो देवता। पुरुषो दिगित्यनेन सर्वत्र परिपूर्णः परमात्मा सर्वदिक्समष्टिरूप इत्युच्यते । स च पुरुषो मे मदीयान्कामान्समृद्धान्करोतु । योऽयं प्राणवायुर्पुखनासिकावर्ती सोऽयं दर्श-नशक्तभावादन्यः । उच्छासिकयायामप्रमत्तत्वाज्जागृविः । हे प्राण, असार वेहि तादृशो भूत्वा समागच्छ । अपानवायुः श्रवणशक्त्यभावाद्विधरः। उदरमध्ये क्रन्दनस्य ध्वनिविशेषस्य हेतुत्वादाक्रन्दयिता। हेऽपानवायो ताद्यः सन्नागच्छ । तयोः प्राणापानदेवयोः प्रसादादहमुषसमुषसं दैनंदिनव-र्तिनमुषःकालमशीय प्राप्तुयाम् । स एवार्थः स्पष्टी क्रियते । हेऽसो प्राणाहं ज्योतिरशीय प्रकाशं पामुयां न कदाचिद्प्यन्धकारम् । किंच हेऽसो प्राणाहं त्वत्मसादादपो दृष्टिजलादिकमशीय प्राप्तुयाम् । वयमित्यादि पूर्ववत् ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठके पश्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अथ षष्टोऽनुवाकः ।

पश्चमे विश्वभीनामको होममन्त्रोऽभिहितः । पष्टे तूपस्पर्शनादिमन्त्रा अभि-धीयन्ते । तत्र बौधायनः—" अथाग्निमभिमृशति । यत्तेऽचितम् " इति, पाउस्तु-

यत्तेऽचितं यदुं चितं ते अग्ने। यत्तं ऊनं यदु तेऽ-

तिरिक्तम्। आदित्यास्तदिङ्गिरसिश्चन्वन्तु। विश्वे ते देवाश्चितिमापूरयन्तु। चितश्चासि संचित-श्चास्यग्न। एतावाश्श्चासि भूयांश्श्चास्यग्ने, इति।

हेऽग्ने ते तब संबिन्ध यदङ्गमिनतं चयनकाले विस्मृतं ते तब संबिन्ध यदु यदप्यङ्गं चितमिवस्मरणेन चयनं कृतम् । किंच ते तब संबिन्ध यदङ्गमूनं मन्नादिविकलं ते तब यदु यदप्यङ्गमितिरिक्तं तत्सर्वमङ्गम् , आदित्या देवा अङ्गिरसो महर्षयश्च चिन्वन्तु यथाशास्त्रं चयनं कुर्वन्तु । विश्वे सर्वे देवास्ते त्वदीयां चितिमापूरयन्तु । हेऽग्ने त्वमनेन प्रकारेण चितश्चासि, अस्माभिरादौ चितोऽसि पश्चादेवैः संचितश्चासि सम्यिक्चतोऽसि । एकविंशतिभिरिष्टका-भिर्यावान्संपद्यते हेऽग्ने त्वमेतावानप्यसि । फलतो भूयानप्यसि ।

कल्पः—'' लोकं पृणेति लोकंपृणा उपद्धाति'' इति । ते एते हे ऋचौ । तत्र प्रथमामाह—

लोकं प्रंण च्छिद्रं प्रंण । अथों सीद शिवा त्वम् । इन्द्रामी त्वा बृहस्पतिः । अस्मिन्यो-नांवसीषदन् (१)। तयां देवतंयाऽङ्गिरस्व-द्र्ष्ट्रवा सीद, इति ।

हे इष्टके लोकं चयनार्थे प्रदेशे पूर्वोक्ताभिरिष्टकाभिरनाक्रान्तमविश्वष्टं स्थानं पृण पूर्य । तथा छिद्रं पृण द्रयोरिष्टकयोर्भध्ये किंचिदिप च्छिद्रं यथा न दश्यते तथा पूर्य । अत्यन्तं संक्ष्प्रिष्टा भवेत्यर्थः । अथो अपि च त्वं शिवा श्वान्ता सती सीदावितष्टस्व । इन्द्राग्नी बृहस्पितश्चेत्येते देवा अस्मिन्योनी स्थाने त्वामसीषदन्सादितवन्तः । तथेन्द्रादिदेवतयाऽङ्गिरोभिरिवोपहिता सती भ्रुवा सीद स्थिरा भूत्वेह तिष्ट ।

अथ द्वितीयामाह—

ता अस्य सूदंदोहसः । सोमंश श्रीणन्ति

पृश्नयः । जन्मन्देवानां विशेः । त्रिष्वारीचने दिवः । तथा देवतंयाऽिकष्टस्वद्ध्वा सींद, इति ।

दिवो रोचने स्वर्गस्य प्रकाशकेऽस्य जन्मन्यजमानस्य जन्मनि निमित्तभूते सित देवानां संबन्धिन्यो विश्वः प्रजारूपाः पृश्वयोऽल्पगोसदृशाः सृददो- इसोऽन्नस्य दोहयित्र्यस्ता इष्टकाः सोमं श्रीणन्ति पकं कुर्वन्ति । कदा त्रिषु सबनेषु । आ समन्ताद्यानि प्रातःसवनादीनि तेषु निरन्तरं सोमपाके हेतव एता इष्टका इत्यर्थः । एता इष्टका यद्देवतासंबन्धिन्यस्तया देवतयेत्यादि पूर्ववत् ।

अथ महाग्निचयन आग्नेय्या गायत्रिया प्रथमां चितिमभिमृशेदित्यादिना पश्चिमिर्ऋग्निः पश्चानां चितीनां स्पर्शनमुक्तम् । इह तु चितेरेकत्वात्पश्चिभरः प्रेकामेवाभिमृशेत् । तत्र प्रथमामाह—

अग्ने देवाः इहाऽऽवंह। ज्जानो वृक्त-बंहिंषे। असि होतां न ईब्यंः, इति।

हेऽमे त्विमह कर्मणि देवानावह। जज्ञान उत्पन्न एव सन्नोऽस्माकं वृक्तविह-पेऽनिष्पन्नयज्ञनिष्पत्त्यर्थे होता होमनिष्पादकः। ईड्यः स्तुत्यश्चासि।

अथ द्वितीयामाह—

अगंन्म महा मनंसा यिवेष्ठम् (२)। यो दीदाय सिमंद्ध स्वे दुंरोणे। चित्रभांनू रोदंसी अन्तरुवीं। स्वांहुतं विश्वतंः प्रसन्नंम् , इति।

योऽियः स्वे दुरोणे स्वकीये गृहे सिमद्धः सम्यवप्रज्वितो दीदाय दीप्त-वान्। तमि मनसाऽगन्म वयं प्राप्तवन्तः। कीदृशं महा गुणैर्महान्तं पूज्यं वा यविष्ठं युवतमम्, स्वाहुतं सुष्ठु होमेन तिर्वतम्, विश्वतः प्रत्यश्चं सर्वतोऽभिः मुखम्, जवीं रोदसी, अन्तः, विस्तीर्णयोद्यीवापृथिव्योर्मध्ये चित्रभानुविचित्र-रिक्मः, यो दीदायेत्यन्वयः। यद्वा चित्रभानुमिति द्वितीयार्थत्वेन व्याख्येयम्।

अथ तृतीयामाह—

मेधाकारं विद्यंस्य प्रसाधनम् । अग्निः

होतांरं परिभूतंमं मितम् । त्वाम-र्भस्य ह्विषं समानिमत् । त्वां महो हंणते नरो नान्यं त्वत, इति।

हे चितिरूप त्वामिंग स्पृशामीति शेषः । कीदृशं मेधाकारं प्रन्थतदर्थधार-णशक्तिर्मेधा तां करोतीति मेधाकारस्तम् , विद्यस्य यज्ञस्य प्रसाधनं प्रकर्षेण साधनभूतम् । होतारं देवानामाद्वियतारम् , परिभूतमं शत्रूणामितशयेन तिरस्कर्तारम् । मितं मननीयम् । अर्भस्यालपस्यापि हविषः समानमित्सदृश-मेव । न होतावद्धविः स्वी करोति न त्वल्पिमित्येवं वैषम्यम् । नरो मनुष्या यज-मानाः सर्वत्र महो महनीयं त्वां दृणते संभजनते त्वद्न्यं कंचिद्पि यज्ञनिर्वा-हार्थे न दृणते ।

अथ चतुर्थीमाह—

मनुष्वत्त्वा निधीमहि । मनुष्वत्सिमधीमहि । अप्नेमनुष्वदंक्षिरः (३)। देवान्दंवायते यंज,इति ।

हेऽये त्वां मनुष्वित्रधीमहि यथा कथंचिन्मनुष्यं वन्धुं सखायं वा कचि-द्विस्त्रम्भेण स्थापयामस्तथा त्वामप्यिस्मिन्कर्मणि विस्त्रम्भेण स्थापयामः । तथा मनुष्वत्किस्मिश्चिन्मनुष्य इव त्विय विस्त्रब्धाः सन्तस्त्वां सिमधीमिहि सम्यवम-ष्वालयामः । हेऽङ्गिरोऽङ्गसौष्ठवयुक्ताये मनुष्वन्मनुष्यित्विगिव देवायते देवा-नात्मन इच्छते यजमानाय देवान्यज पूजय ।

अथ पञ्चमीमाह—

अग्निर्हि वाजिनं विशे । ददांति विश्वचंषिणः । अग्नी राये स्वाभुवंम् । स प्रीतो यांति वायंम् । इषं स्तोतृभ्य आर्भर, इति ।

विश्वे चर्षणयो मनुष्या यस्यासौ विश्वचर्षणिः सर्वमनुष्योपकारकः। अय-मिन्नः खलु विशे प्रजाये वाजिनमन्नं ददाति । अयमग्री राये धनार्थं यजमा-नौनां धनदानाय स्वाभुवं सुष्टु सर्वतो भूमिं प्राप्तवानिति शेषः । सोऽग्निः प्रीतः सन्वार्यं वरणीयं यजमानं याति प्राप्तोति । हेऽप्रे स्तोतृभ्यो यजमानेभ्य इष्मन्नमाभर संपादय ।

कल्पः—''चात्वालात्पुरीषमाहृत्य पृष्टो दिवीति वैश्वानर्यर्चा चितावध्यू-इति सा चितिभेवति'' इति । पाठस्तु—

> पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्याम् । पृष्टो विश्वा ओषंधीराविवेश । वैश्वानरः सहंसा पृष्टो अग्निः। स नो दिवा स रिषः पांतु नक्तंम् (४), इति ॥ असीषदन्यविष्ठमिक्तरो नक्तंम् ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

पृष्ट इत्यत्र सकारलोपक्छान्दसः। अयमित्रिर्दि स्पृष्ट आदित्यरूपेणा वस्थितः। पृथिव्यामिह पाकप्रकाशकारित्वेनावस्थितः । तथा फलपाककारी सन्पृष्टः संबद्धः सर्वी अप्योषधीराविवेश । वैश्वानरोऽग्निः सहसा बलेन पृष्टः संबद्धः । स ताहशो नोऽस्मान्दिवा रिषो हिंसकात्पातु । नक्तं रात्राविष सोऽस्मान्पातु ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणमाप्ये तृतीयकाण्ड एकादराप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमोऽनुवाकः।

षष्ठे स्पर्शनाद्यर्था पत्रा उक्ताः। एतावता नाचिकेतचयनस्यापेक्षिता पत्रा उक्ताः । अथानुवाकचतृष्टयेन ब्राह्मणमिधीयते । तत्रास्मिन्सप्तमानुवाके नाचिकेताग्निदेवतोपासनमिधीयते—

अयं वाव यः पवंते । सोंऽग्निनींचिकेतः । स यत्प्राङ् पवंते । तदंस्य शिरंः। अथ यदंक्षिणा। स दक्षिणः पक्षः । अथ यत्प्रत्यक् । तत्पु- च्छंम् । यदुर्दङ् । स उत्तरः पक्षः (१)। अथ यत्संवातिं । तदंस्य समर्श्चनं च प्रसा-रंणं च । अथों संपदेवास्य सा, इति।

अयं वाव प्रत्यक्षतो दृश्यमान एव यो वायुः पवते संचरित सोऽयं पूर्वो किनाचिकेताग्निदेवस्त्ररूपः । स वायुः प्राग्दिगिभमुखः संचरतीति यत्तदस्य नाचिकेताग्नेः शिरस्थानीयम्। अनन्तरं दक्षिणस्यां दिशि संचरतीति यत्सोऽयं पश्यकारस्य नाचिकेताग्नेर्दक्षिणः पक्षः । अथ प्रत्यक्कुखः संचरतीति यत्त-त्पुच्छस्थानीयम् । अनन्तरमुत्तराभिमुखं संचरतीति यत्तसोऽयमुत्तरः पक्षः । अथ संवाति संभूय सर्वत्र प्रसरतीति यत्तदस्याग्नेः संकोचो विकाशश्च । अपि च येथं शिरआदिकल्पना सेयमस्याग्नेः संपदेव ध्यानार्थं संपादनमेव । एवं संपाद्य ध्यायेदित्यर्थः ।

अथ पूर्वोक्तस्य चयनस्येदानीमुक्तस्य ध्यानस्य च समानं फलं दर्शयित— सः ह वा अस्मै स कार्मः पद्यते । यत्कांमो यजंते । योऽभिं नांचिकेतं चिनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति।

नाचिकेतो नाम कश्चिदुद्दालकस्य पुत्र उत्तरानुवाके वक्ष्यते तन्नाम्ना प्रसिद्धो नाचिकेतो लोकोऽसीत्यादिमन्नसाध्योऽग्निस्तं पूर्वोक्तप्रकारेण यश्चिनुते । योऽ प्यन्यः कश्चिद्यं वाव यः पवत इत्याद्यक्तप्रकारेणोपास्ते । उभयविधः स पुरुषो यद्विषयकामनायुक्तोऽनुतिष्ठति स कामोऽस्मै संपद्यते सम्यक्पाप्यते ।

तस्याग्रेराधारत्वेन हिरण्यध्यानं विधत्ते-

यो ह वा अग्नर्नाचिकेतस्याऽऽयतंनं प्रतिष्ठां वेदं । आयतंनवान्भवति । गच्छंति प्रति-ष्ठाम् (२)। हिरंण्यं वा अग्नेनींचिकेतस्याऽऽ-यतंनं प्रतिष्ठा । य एवं वेदं । आयतंनवान्भ-वति । गच्छंति प्रतिष्ठाम् , इति । आयतनमाधारः प्रतिष्ठा चिरमवस्थानम् । हिरण्येष्टकानां नाचिकेताम्रावुप-हितत्वाद्धिरण्यमस्याऽऽधारः । तत्रैवास्य चिरकालावस्थितिः । हिरण्यस्याऽऽका-रद्वयध्यानेनासौ ग्रहवानभूत्वा चिरकालस्थिति लभते । फलस्य पुनर्वचनमु-पसंहारार्थम् ।

अथ हिरण्यशरीरत्वेन ध्यानं विधत्ते—

यो ह वा अग्नेनीचिकेतस्य शरीरं वेदं। सर्श-रीर एव स्वर्ग छोकमेति। हिरंण्यं वा अग्ने-नीचिकेतस्य शरीरम्। य एवं वेदं। सर्शरीर एव स्वर्ग छोकमेति, इति।

हिरण्यस्य शरीरत्वध्यानेन मनुष्यशरीरसहितस्यैव स्वर्गप्राप्तिः । फलान्तरं दर्शयति—

अथो यथां रुक्म उत्तंत्रो भाष्यात (३)। एवमेव स तेजंसा यशंसा। अस्मिश्श्रं छोकेंऽ-मुष्मिश्श्र भाति, इति।

अपि च यथा लोके रुनमः सौवर्णाभरणिवशेष उत्कर्षेणागौ तप्तः सन्स्व-निष्ठां कालिकां परित्यच्य विस्पष्टं भासेत, एवमेव स हिरण्यध्याता शरीर-कान्त्या कीत्यी च लोकद्वये प्रकाशते।

अथाग्निचिता तदुपासकेन च प्राप्यानां लोकानामत्युत्तमत्वं वकुं लोकिन-भागं दर्शयति —

उरवें। हु वै नामैते छोकाः। येऽवंरेणाऽऽिद्यम्। अथं हैते वरींयाः सो छोकाः । ये परंणाऽऽ- दियम्। अन्तंवन्तः हु वा एष क्ष्यं छोकं जंयति । योऽवंरेणाऽऽिद्यम् । अथं हैषोंऽ- नन्तमंपारमंक्षय्यं छोकं जंयति । यः परं-

## णाऽऽदित्यम् , इति।

दिविधाः स्वर्गलोका आदित्यलोकाद्वी च उपरितनाश्च । तत्राऽऽदित्यमव-रेणाऽऽदित्याद्वीश्चो ये लोकाः स्वर्गविशेषास्ते सर्वेऽप्युरवो विस्तीणी इति । नाम प्रसिद्धम् । अथ ये स्वर्गलोका आदित्यं परेणाऽऽदित्यलोकात्परस्ताद्व-र्तन्त एते वरीयांसोऽतिशयेन विस्तीणीः । एवं साति यः पुमानादित्याद्व-र्वाञ्चं लोकं प्रामोति । एष पुमानन्तवन्तं विनाशयुक्तं क्षय्यं परस्परमेकैकापे-क्षया क्षयाई तादृशं लोकं प्रामोति । यस्त्वादित्यात्पराञ्चं प्रामोति, एष पुमा-ननन्तमपारम्, आतानवितानाभ्यामवसानरहितमक्षय्यं भोग्यवस्तुक्षयरहितं लोकं प्रामोति ।

एवं विभागे व्यवस्थिते सति नाचिकेताथिं चिन्वतस्तस्योपासकस्य चोप-रितनलोकपाप्तिफलं दर्शयति—

> अनन्तः ह वा अपारमंक्षय्यं छोकं जंयति । योऽभिं नांचिकेतं चिनुते।य उं चैनमेवं वेदं, इति।

आदित्यमण्डलादूर्ध्ववितं ब्रह्मलोकं प्राप्तस्याऽऽयुष्क्षयहेतुभूतकालपार-तत्र्याभावं दृशन्तेन दर्शयित—

अथो यथा रथे तिष्ठ-पक्षंसी पर्यावर्तमाने प्रत्यपंक्षते । एवमंहोरात्रे प्रत्यपंक्षते । नास्यां-होरात्रे लोकमांप्नुतः । योऽग्निं नांचिकेतं चिंनुते । य उं चैनमेवं वेदं (४), इति । उत्तरः पक्षो गच्छंति प्रतिष्ठां भाग्याद्यः परंणाऽऽदित्यमधौ चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अत्युन्नतस्य रथस्योपिर वर्तमानः पुरुषो रथस्य पार्श्वयोरघोभागे पुनः पर्यावर्तमाने पक्षसी उभे चक्रे, स्वस्मादत्यन्तमधस्तनत्वेन प्रतिक्षणं पश्यित, एवमसौ ब्रह्मलोके वर्तमानः पुरुषोऽधस्तनेषु मनुष्यादिलोकेषु प्राणिनामायु-ष्क्षपणाय पुनः पुनः पर्यावर्तमाने अहोरात्रे स्वस्मादत्यन्तनीचत्वेन प्रतिक्षणं पश्यति । यो नाचिकेतमि चिनुते यश्चोपास्त उभयविधस्यास्य लोकमहो-रात्रे न प्राप्तुतः । ब्रह्मलोके हि नेते अहोरात्रे अत्यल्पे पसरतः किंतु कल्प-मात्रमेकमहः । तस्मादितरलोकेष्वित नास्याऽऽयुः क्षीयते ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अथाष्टमोऽनुवाकः ।

सप्तमे नाचिकेताग्न्युपासनं पक्ष्याकारवायुदेवताविषयमुक्तम् । अष्टमे ब्रह्म-लोकपाप्तिलक्षणस्य तत्फलस्य मृत्युराहित्यमुपारुयानेन दर्शयति । तत्राऽऽदौ नचिकेतसः पश्चं दर्शयति—

> उशन्ह वै वांजश्रवसः संविवेद्सं दंदौ। तस्यं ह निचंकेता नामं पुत्र आंस। तः हं कुमारः सन्तंम् । दक्षिणासु नीयमांनासु श्रद्धाऽऽ-विवेश । स हेवाच । तत् कस्मै मां दांस्य-सीतिं द्वितीयं तृतीयंम् , इति।

वाजोऽसं तद्दानिमित्तं श्रवः कीर्तिर्यस्यासौ वाजश्रवाः कश्चिन्मुनिगौतमगोत्रोत्पन्नस्तस्य पुत्र उद्दालकारूयो मुनिर्वाजश्रवसः । स च कदाचित्सर्वस्वदक्षिणाकेन विश्वजिदादियागेनोशंस्तत्फलं कामयमानो यागमध्ये सर्ववेदसं
सर्वस्वमृत्विग्भ्यो ददौ । तिस्मिन्काले तस्योद्दालकस्य कश्चित्पुत्रो निचकेता
नाम आसीत् । स चोपनयनयोग्यवयस्कः कुमारो भृत्वा तदा वर्तते । तं
कुमारं सन्तं नाचिकेतसमृत्विजः प्रति दक्षिणासु पित्रा नीयमानास्वितशयेन
श्रद्धाऽऽविवेश । यथाशास्त्रं दक्षिणा दातव्येत्येषा बुद्धः श्रद्धातिशयः ।
श्रद्धाविशिष्टः स कुमारो मनस्येवं विचारयामास । कर्मसाद्धुण्यार्थे पित्रा
सर्वस्वं दातव्यम् । अहं च पितः स्वं तस्माद्दातव्योऽहिमिति विचार्य पितरं
प्रत्येवमुवाच । हे तत हे पितः कस्मा ऋत्विजे मां दास्यसीति । तदानीं
बालोऽयं मुग्ध इति तद्वचनमुपेक्ष्य तूष्णीं स्थितं पितरं प्रति द्वितीयं वारं तृतीयं
वारं च तथेवोवाच ।

पुत्रस्य प्रश्नं दर्शयति—

तः ह परींत उवाच । मृत्यवें त्वा ददामीतिं, इति।

अयं तावन्मुग्धो न भवति । किं तु धूर्त इत्येवं कुपितः संस्तदाभिमुख्येन पर्याद्वत्तः कोपावेशान्मृत्यवे त्वा ददामीति तं कुमारमुवाच । अस्मिन्नवसरे काचिददृश्यमानशरीरा दैवी वाक्तं निचकेतसं समनुजग्राह ।

तदनुग्रहमकारं दर्शयति—

तः ह स्मोरिथंतं वागिभवंदाति (१)। गौतंम-कुमारिमितिं । स होवाच । परेहि मृत्योर्थ-हान् । मृत्यवे वै त्वांऽदामितिं, इति।

कोपयुक्तं पितुस्तद्वचनं श्रुत्वा पितुः सकाशात्परतो गन्तुं सहोत्थितं कुमा-रमभिमुखीकृत्यानुग्रहपरा दैवी वागित्येवं वदति स्म । किमिति तदुच्यते— हे गौतमगोत्रोत्पन्न नचिकेतः स खळु तव पितैवमुवाच । तद्वचनस्यायमभि-प्रायः, हे पुत्र मृत्योर्ग्रहान्पति परेहि गच्छ । मृत्यवे त्वामहं दत्तवानस्मीति ।

इत्थं तित्पतुरिभमायं विश्वदीकृत्य सा वाग्देवता कुमारमनुग्रहीतुं बुद्धिम-

तं वै प्रवसंन्तं ग्नतासीतिं होवाच । तस्यं स्म तिस्रो रात्रीरनांश्वान्यहे वंसताद । स यदिं त्वा प्रच्छेत । कुमांर कित रात्रींरवात्सीरितिं । तिस्र इति प्रतिंब्रताद । किं प्रथमाः रात्रिं-माश्रा इतिं (२)। प्रजां त इतिं । किं द्विती-यामितिं । प्रशूःस्त इतिं । किं तृतीयामितिं । साधुकृत्यां त इतिं, इति ।

हे निचकेतो यमो यदा गृहान्निर्गत्य यत्र कापि प्रवसति तं प्रवसन्तं निश्चित्य तद्वृहे गन्तासि गमिष्यसि गच्छेत्यर्थः । एवमुक्त्वा पुनरप्येवमुवाच । तस्य यमस्य गृहे गत्वा यमदर्शनाभावे तदीयपुत्रभायीदिभिः पाथितोऽपि त्वं दिनत्रयमनाश्वान्भोजनरिहतो निवासं कुरु । तावत्समागत्य स यमो यदि त्वां प्रति हे कुमार कित रात्रीरिहोषितवानिति पृच्छेत् , तदानीं तिस्त इत्येवं सत्यमेव प्रत्युत्तरं बूहि । ततः प्रथमिदने किं भुक्तवानसीत्येवं पृष्टः संस्त्वदीयां प्रजां भिक्षतवानस्मीत्येवं प्रत्युत्तरं बृहि । अतिथिर्श्वहे समागत्य भोजनरिहतो वसति चेत्तस्य गृहस्वामिन एकदिनभोजनराहित्यमात्रेण प्रजाक्षयो भवतीत्येतच्छास्त्ररहस्यं तेन वाक्येन सूचितं भवति । एवं दितीयतृतीय-दिवसयोरुपवासेन पशुक्षयं सुकृतक्षयं चासूचयत् ।

तदेवं वाय्देवतया शिक्षितो निचकेतास्तथैव चकारेत्येतइर्शयति— तं वे प्रवसंन्तं जगाम। तस्यं ह तिस्रो रात्रीरनां-श्वान्ग्रह उंवास। तमागत्यं पप्रच्छ । कुमांर् कित रात्रींरवात्सीरिति । तिस्र इति प्रत्युंवाच (३)। किं प्रथमा रात्रिंमाश्रा इति । प्रजां त इति । किं दितीयामिति । प्रशुक्त इति । किं तृतीयामिति । साधुकृत्यां त इति, इति ।

पूर्ववद्याख्येयम् ।

एतावता शास्त्रार्थरहस्याभिक्षोऽयं कुमारो न तु मूर्त्वः । तस्मात्सत्काराहों न मारणीय इत्येवं निश्चित्य यं सत्कारं चकार तं दर्शयति—

नमंस्ते अस्तु अगव इतिं होवाच । वरं हणी प्वेतिं, इति ।

"उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागित गितम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति"

एतच्छास्त्रानुसारेण निचकेतसमिभ ग्नं मत्त्वा भगवच्छव्देन संबोध्य दिनत्र-योपवासकृतं स्वापराधं परिहर्तुं वरत्रयं दत्तवान् । सोऽयमर्थः कठवङ्घीष्वस्मि-मेव नाचिकेतोपाच्याने विस्पष्टमाझातः—"तिस्रो रात्रीर्यद्वात्सीर्ष्टहे मेऽन-अन्त्रह्मन्नतिथिर्नमस्यो नमस्ते अस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्व- रान्द्रणीष्त्र '' इति । प्रतिशब्देन प्रतिदिनोपवासनिमित्तापराधपरिहारायेत्यय-मर्थ उच्यते ।

निकतसा द्वतं प्रथमं वरं दर्शयति— पितरंमेव जीवंत्रयानीतिं, इति।

हे यम त्वयाऽहममारितो जीवन्नेव मदीयं पितरं प्रामवानि सोऽयं प्रथमो वरः।

अथ प्रश्लोत्तराभ्यां द्वितीयं वरं दर्शयति-

हितीयं वृणीष्विति (४) । इष्टापूर्तयोर्मेऽक्षितिं ब्रहीतिं होवाच । तस्में हैतम्प्रिं नांचिकेतमुं-वाच । ततो वै तस्यंष्टापूर्ते ना क्षीयेते , इति ।

द्वितीयवरार्थं प्राधितोऽयं कुमारो मदीययोः श्रौतस्मार्तसुकृतयोरक्षयहेतुं ब्रुहीत्येतादृशं वरं द्वतवान् । ततो यमस्तस्मै निचकेतस एतं पूर्वानुवाकेष्वभिर्हितं चेतव्यमुपास्यं च द्विविधं नाचिकेतनामाङ्कितमग्निमुवाच । तन्नामाङ्कितत्वं कठवळ्ळीषु स्पष्टीकृतम् । "एष ते अग्निर्नाचिकेतः स्वर्गो यमद्वणीया द्वितीयेन वरेणैतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः " इति । ततो नाचिकेताग्निः चयनादिग्नध्यानाच तस्य नचिकेतसः श्रौतस्मार्तसुकृते न क्षीयेते अल्पफले न भवतः ।

निकेतस इवान्यस्यापि श्रौतस्मार्तसुकृतयोरक्षयं दर्शयति— नास्येष्टापूर्ते क्षीयेते । योऽग्निं नांचि-केतं चिनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

पुनरिष मश्रोत्तराभ्यां वरान्तरं दर्शयित—
तृतीयं वृणीष्वेति । पुनर्मृत्योर्भेऽपंचितिं ब्रूहीति होवाच । तस्में हैतम्भिं नांचिकेतमुंवाच ।
ततो व सोऽपं पुनर्मृत्युमंजयद (५)। अपं
पुनर्मृत्युं जंयिति । योऽग्निं नांचिकेतं चिनुते ।

## य उं चैनमेवं वेदं, इति।

वर्तमानस्य मनुष्यशरीरस्य सकृन्मृत्युरवश्यंभावी । तद्र्ध्वं पुनर्प्यवीची-नजन्मस्वीकारे सित पुनर्मृत्युर्भवित । जन्मस्वीकारं विना मुक्तौ सत्यां सोऽयं पुनर्मृत्युरपक्षीयते । मृत्योरपजयः पुरुषस्यैव जयः । तादृशं पुनर्मृत्योरप-जयहेतुं ब्रहीत्येष तृतीयो वरः । एवं दृणानाय तस्मै नचिकेतसे पुनर्मृत्युजय-हेतुत्वेन तमेव द्विविधं नाचिकेताग्निमुक्तवान् । चयनोपासनयोर्मध्ये चयनस्य प्राधान्यमुपासनस्योपसर्जनत्वं यस्य पुंसः संपद्यते तस्येष्टापूर्तयोरक्षयत्वमात्रं चिरं पुण्यलोकमनुभूय पुनर्जन्मस्वीकारः । यस्य तृपासनं प्रधानं चयनमुप-सर्जनं तस्य ब्रह्मलोकपाप्तिद्वारा मुक्तिरेव न तु जन्मान्तरम् । तस्मान्मृत्युं जये-त्येवं वरयोर्विभागः । ततो वै तस्मादेव प्रधानभूतादुपासनात्स नचिकेताः पुन-मृत्युं जितवान् । अन्योऽपि विद्याप्राधान्ये सित तद्दन्मृत्युं जयित ।

अथ प्रजापतिरुत्तान्तकथनमुखेन दक्षिणां प्रशंसित-

प्रजापंति प्रजाकां मस्तपो उतप्यत । स हिंरण्यमुद्दांस्यद । तद्मौ प्रास्यंद । तदंसमै
नाच्छंद्यद । तद्द्दितीयं प्रास्यंद । तदंसमै
नेवाच्छंद्यद । तन्तियं प्रास्यंद (६) ।
तदंसमै नेवाच्छंद्यद । तद्दात्मन्नेव हंद्य्यंऽमौ
विश्वानरे प्रास्यंद । तदंस्मा अच्छद्यद ।
तस्माद्धिरंण्यं कनिष्ठं घनांनाम् । भुञ्जात्प्रियतंमम् । हृद्यज्ञः हि । स वे तमेव नाविंन्दद । यस्मै तां दक्षिणामनेष्यद । ताः
स्वायैव हस्तांय दक्षिणायानयद । तां प्रयंगृह्णाद (७)। दक्षांय त्वा दक्षिणां प्रतिगृह्यं ।
ह्णानितं । सोऽदक्षत दक्षिणां प्रतिगृह्यं ।

# दक्षते ह वै दक्षिणां प्रतिगृह्यं। य एवं वेदं, इति।

पुरा कदाचित्रजापतिः प्रजा उत्पादियव्यामीति कामियत्वा तपः कृत-वान्। तदा स प्रजापतिः स्वाभीष्टफलत्वेन किंचिद्धिरण्यमुदास्यदुत्पादित-वान् । तच हिरण्यं स्वकार्यसिद्ध्यर्थमग्रौ प्रक्षिप्तवान् । तचाग्रौ प्रक्षिप्तं हिरण्य-मस्मै प्रजापत्यर्थे नाच्छद्यत्कार्यप्रतिवन्धस्यापवारणं नाकरोत् । एवं द्विती-यतृतीययोरिप पर्याययोर्द्रष्टव्यम् । ततः स प्रजापतिहिरण्यस्य बाह्यवहौ प्रक्षेपं परित्यज्याऽऽत्मन्नेव स्वशरीरमध्य एव हृदय्ये हृदयपुण्डरीकसमीपवर्तिनि वैश्वा-नरे सर्वपुरुषहिते जाठरायौ मास्यत्मक्षिप्तवान् । तच जाठरायौ मिक्षप्तं हिर-ण्यमस्मै प्रजापत्यर्थमच्छद्यत्कार्यप्रतिवन्धस्यापवारणमकरोत् । यस्माद्धात्वेऽग्रौ मिस्तमिकंचित्करं जाठरायौ प्रक्षिप्तं कार्यकरमासीत्तरमाछोके अपि हिरण्यं बाह्य-देशे भूमिमञ्जूषादौ प्रक्षिप्तं सङ्गोगानुषयुक्तत्वाद्धनानां मध्ये कनिष्ठमुच्यते। यत्तद्रनं भुञ्जद्भोगोपयुक्तं सदाभरणरूपेणानादिरूपेण वा तदेव सर्वेषां प्राणिनां भियतमम् । यस्माब्रुद्यजं प्रजापतेरिव भोक्तृगां हृद्यसंबद्धं तस्मात्मियतमत्वं युक्तम् । उक्तरीत्या चेतने प्रक्षिप्तस्य हिरण्यस्य प्रियतमत्वं पर्यास्रोच्य यस्मै चेतनाय पुरुषाय तां हिरण्यरूपां दाक्षिणां स्वयमनेष्यत्तमेव चेतनं पुरुषं प्रति-ब्रहीतारमन्विष्य तदानीं नालभत पुरुषान्तरमलब्ध्वा स्वकीयायैव दक्षिणहस्ताय तां हिरण्यरूपां दक्षिणां नीतवान्। नीत्वा च हे हिरण्य त्वद्रूपां दक्षिणां दक्षाय कार्यसमर्थाय प्रतिगृह्णामीत्येवं वदन्स्वयमेव तां दक्षिणां प्रत्यगृह्णात् । ततः प्रजापतिर्दक्षिणां प्रतिगृह्यादक्षत कार्यसमर्थोऽभूत् । अन्योऽपि यः पुमानेवं हिरण्यवृत्तान्तं वेद स एव दक्षिणां प्रतिगृह्य दक्षते कार्यस-मर्थों भवति।

मजापतिवृत्तान्तेनास्य दक्षिणां प्रशस्य महर्षिवृत्तान्तेनापि प्रशंसति—

एतद्धं स्म वै तिह्वाश्सी वाजश्रवसा गोतंमाः । अप्यंनूदेश्यां दक्षिणां प्रतिगृह्णन्ति । उभयंन व्यं दक्षिण्यामह एव दक्षिणां प्रति-गृह्योतिं । तेऽदक्षन्त दक्षिणां प्रतिगृह्यं । दक्षते ह वै दक्षिणां प्रतिगृह्यं । य एवं वेदं ।

## प्रहान्यं व्छीनाति (८), इति।

बद्द्याश्चा इत्युंनाच द्वितीयं वृणीप्वेत्यंजयत्तृतीयं प्रास्यंदगृह्णाददक्षन्त दक्षिणां प्रतिगृह्य दक्षेते ह वै दक्षिणां प्रतिगृह्य य एवं वेदैकं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशां-ध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८॥

अन्नदानिमित्तर्कातियुक्तो महार्षिर्वाजश्रवास्तस्य पुत्रा वाजश्रवसः । ते च गौतमास्तद्वात्रोत्पन्नत्वात्ताद्दशा महर्षयः । तदेतद्दाक्षणामाहात्म्यं विजानन्त अनूदेश्यामपि दाक्षणां प्रतिग्रह्णान्ति । दिविधा दक्षिणा प्रत्यक्षमेव दत्ताऽनु-दिष्टा चेति । अन्विष्टकं दक्षिणा ददाति हिरण्यं ददातीत्येवं दानार्थधातुनैव विहिता प्रत्यक्षदत्ता । देवताभ्यः समर्पिताऽनुदिष्टा । अत एवान्यत्राऽऽम्ना-तम्—"यदेवमेता अनुदिशति यथादेवतमेव दक्षिणा गमयति" इति । तथा सित देवतार्थमनुदेश्याममुख्यामपि दक्षिणां प्रतिग्रह्णान्ति किं वक्तव्यं प्रत्यक्ष-दत्तां मुख्यां प्रतिग्रह्णान्ति । तथा प्रतिग्रह्णान्ते विधामयमभित्रायः । मुख्या-ममुख्यां च दक्षिणां प्रतिग्रह्णां तेषामयमभित्रायः । मुख्या-ममुख्यां च दक्षिणां प्रतिग्रह्णां स्वश्यमहे कार्यसमर्था भविष्याम इति । ते महर्षयस्तथैव दक्षिणां प्रतिग्रह्णां स्वश्यक्ष स्वकार्यक्षम्त समर्था अभवन् । योऽ-प्यन्य एवं महर्षिवृत्तान्तं वेद सोऽपि दक्षिणां प्रतिग्रह्ण स्वकार्यसमर्थो भवत्येव। अन्यं द्वयरहितं स्वविरोधिनं प्रकर्षेण व्छीनाति हविःशीर्णं करोत्येव ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

### अथ नवमोऽनुवाकः ।

अष्टमे नाचिकेताग्निचयनतद्वेदने उपाख्यानेन प्रशस्ते । नवमे चयनप्रयो-गोऽभिधीयते । तत्राऽऽदौ पूर्वोत्तरपक्षाभ्यां चयनस्य देशविशेषं निश्चिनोति-

तः हैतमेके पशुबन्ध प्वोत्तंखेद्यां चिन्वते । उत्तरवेदिसंमित प्षेंऽग्निरिति वदंन्तः । तन्न तथां कुर्याद् । पुतमाग्नं कामेन व्यंधेयेद ।

स एंनं कामेंन व्यंद्धः । कामेंन व्यंधियेत । सौम्ये वावैनंमध्वरे चिन्वीत । यत्रं वा भूयिष्ठा आहुंतयो हूयेरंन् । एतमग्निं कामेंन समंधी-यति । स एंनं कामेंन समृद्धः (१) । कामेंन समंधीयति, इति ।

एके महर्षय एष नाचिकेतोऽग्निरुत्तरवेदितुल्य इत्येवं वदन्तो निरूढादि-पश्चवन्य एव कर्मण्युत्तरवेदिदेशे तमेतं नाचिकेताग्निं चिन्वते । सोऽयं पूर्वः पक्षो न तु सिद्धान्तः, तत्तस्मात्तथा न कुर्यात् । यदि कुर्यात्तदानीमेतमान्निं कामेन व्यर्थयेत्सोमयागादिफलेन वियोजयेत् । सोऽग्निः कामेन वियोजितः सन्नेनं यजमानं फलेन वियोजयित । तस्मात्पशुवन्य एवेति नियमं परित्यज्य सोमयाग एवैनं चिन्वीत । अथ वा सोमयागेष्विप यत्र गवामयनादावित्वः हव आहुतयो द्येरंस्तत्रैतमिन्नं चिन्वीत । एवं सत्येतमिन्नं तत्तत्फलेन समृद्धं करोति । स च समृद्ध एनं यजमानमिष फलेन समर्थयित ।

सैव फलसमृद्धिरुदाहरणवाहुल्येन प्रपश्चयते । तत्र प्रजालाभं स्वर्गपाप्तिरूपं फलं च दर्शयति—

> अथं हैनं पुर्षियः । उत्तरवेद्यामेव स्तियंम-चिन्वत । ततो वै तेऽविन्दन्त प्रजाम् । अभि स्वर्ग छोकमंजयन् । विन्दतं एव प्रजाम् । अभि स्वर्ग छोकं जंयति । योऽग्निं नांचिकेतं चिन्ते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

पुरा केचिद्दषय एनं नाचिकेताप्तिं सत्रियं सत्रसंवन्धिनं कृत्वोत्तरवेदिदेश एवाचिन्वत । ततस्तेषां फलसिद्धिर्जाता । एवमन्यस्यापि भवति ।

द्रव्यादिसमृद्धिलक्षणं फलं द्र्ययित—

अथं हैनं वायुर्ऋद्विकामः (२)। यथान्युप्त-

मेवोपंद्ये । ततो वै स एतामृद्धिमाध्नेति । यामिदं वायुर्ऋदः । एतामृद्धिमृघ्नोति। यामिदं वायुर्व्यद्धः । योऽभ्रिं नांचिकेतं चिनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

वायुदेवः समृद्धिं कामयमान एनं नाचिकेताप्तिं यथान्युप्तमेवोपद्धे । पशुबन्धसोमादावुत्तरवेदिन्धुंप्ता भवति । तामेतां न्युप्तामनितक्रम्य यथान्युप्तम् । उत्तरवेदिनिर्वापस्थान एवेत्यर्थः । तत्रोपधाय स वायुः पुरातनीमेतां वश्यमान्णसद्द्यीं धनादिसमृद्धिं प्राप्तवान् । काऽसौ वश्यमाणेति सोच्यते । ऋद्धः सर्वभोगसमृद्धो वायुः स्वेच्छासंचाररूपां यां समृद्धिमिदमस्मात्मत्यक्षं यथा भवति तथा प्राम्नोति तामेव स्वेच्छासंचाररूपां समृद्धिं प्राप्तवानित्यर्थः । अन्योऽपि यजमानिधन्वान उपासीनो वा यां समृद्धिं स्वातन्त्रयत्रक्षणामिदमस्मत्मत्यक्षं यथा भवति तथा प्राप्तवान् । एतामेव समृद्धिं प्राम्नोति सर्वत्र स्वतन्त्रो भवति न तु परतन्त्र इत्यर्थः ।

पशुफलार्थे कंचित्प्रकारविशेषं विधत्ते—

अथं हैनं गोबलो वार्ष्णः प्रशुकांमः। पाङ्कं-मेव चिंक्ये । पञ्च पुरस्तांत (३)। पञ्चं दक्षिणतः। पञ्चं पश्चात । पञ्चांतरतः। एकां मध्ये। ततो वे स् सहस्रं प्रशुन्पाप्तांत । प्र सहस्रं प्रशुनाप्तांति। योऽग्निं नांचिकतं चिंनुते। य उं चैनमेवं वेदं, इति।

वृष्णेः पुत्रो वाष्णों गोवलो नामतः। स च पश्चन्कामयमान एनं नाचिके-ताम्नि पाङ्कमेव चिक्ये पञ्चसंख्योपेतमेव यथा भवति तथा चितवान्। तत्कथ-मिति तदुच्यते—प्राच्यादीनां चतसृणां दिशां मध्य एकैकस्यां पञ्च पञ्चेष्टका- मध्ये चैका। एवं सित पश्चसु स्थानेषूपहितत्वादेवैकस्यां दिशिष्टकानां पश्चत्वा-त्पाङ्कत्वम् । ततश्चयनाद्गोबलस्य सहस्रपशुप्राप्तिः । एवमन्यस्यापि भवति । ज्यष्टिचादिकफलार्थं प्रकारान्तरं विधत्ते—

अथं हैनं प्रजापंति र्चेष्ठ चंकामो यशंस्कामः प्रजनंनकामः । त्रिष्टतंमेव चिक्ये (४)। सप्त पुरस्तांद । तिस्रो दंक्षिणतः। सप्त पुश्चाद । तिस्रो उत्तरतः । एकां मध्यं । ततो वै सप्त प्रशो रुपेष्ठ चंमाप्रोद । एतां प्रजातिं प्राजां-यत । यामिदं प्रजाः प्रजायंन्ते । त्रिष्टदे रुपेष्ठ चंमाप्रोत । प्रतां प्रजायंन्ते । त्रिष्टदे रुपेष्ठ चंमाप्रोति । प्रतां प्रजातिं प्रजां प्रशो रुपेष्ठ चंमाप्रोति । एतां प्रजातिं प्रजायते । यामिदं प्रजाः प्रजायंन्ते । योऽभि नांचिकेतं । यामिदं प्रजाः प्रजायंन्ते । योऽभि नांचिकेतं चिनुते । य उ चैनमेवं वेदं, इति ।

वयसा गुणैश्राऽऽधिक्यं ज्येष्ठचम् । यशः कीर्तिः । प्रजननं पुत्राद्युत्पादनम् । त्रीणि फलानि कामयमानः प्रजापितरेनं नाचिकेतािं त्रिष्टतमेव त्रिगुणमेव यथा भवित तथा चितवान् । प्राक्त्रत्यिग्दिशोरिष्टकानां सप्तसंख्या दक्षिणोत्त-रिद्शोस्त्रित्वसंख्या, मध्ये त्वेकसंख्येति त्रिविधसंख्योपेतत्वात्रेगुण्यम् । तथा-विधेन चयनेन स प्रजापितः कीर्ति ज्येष्ठचं च प्राप्तवान्, तथा प्रजा इदानीं वर्तसानायां पुत्रपौत्रदृहितृदौहित्रक्ष्पायां प्रजोत्पत्तिमिदमस्मत्प्रत्यक्षं यथा भवित तथा प्रजायन्ते संपादयन्ति तामेतां प्रजातिं पुत्राद्युत्पत्तिं प्राजायत स प्रजापितः संपादितवान् । यत्तु ज्येष्ठचं प्राश्चस्त्यं फलमुक्तं तित्रिविधम् । कुलान्वारसंपन्ना मात्रा तादशः पिता पुत्रश्चेति । तथा प्रजोत्पादनसामर्थ्यलक्षणन्वारसंपन्ना सात्रा वादशः पिता पुत्रश्चेति । तथा प्रजोत्पादनसामर्थालक्षणन्वारस्यान्ति ।

मीप प्रजननं त्रिगुणम् । उपस्थ इन्द्रियशक्तिः । योनिः स्त्रीलिङ्गम् । मध्यमा गर्भधारणस्थानम् । अतः फलक्षपयोज्यैष्टचप्रजननयोस्त्रिगुणत्वान्त्रिगुणचयनसा-ध्यत्वं युक्तम् । प्रजापतिवदन्योऽपि तत्फलं प्राप्तोति ।

केवलस्य ज्यैष्टचफलस्य प्रकारान्तरं विधत्ते—

अथं हैन्मिन्द्रो ज्येष्ठचंकामः । ऊर्ध्वा एवोपं-द्धे । ततो वै स ज्येष्ठचंमगच्छद (६) । ज्येष्ठचं गच्छति । येऽभिं नांचिकेतं चिनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

ज्येष्ठचं वयसा गुणैश्च पद्यद्भत्वं कामयमान इन्द्र एनं नाचिकेताप्तिं चिन्व-न्यथमामिष्ठकामुपधाय तत ऊर्ध्वं द्वितीयां ततोऽप्यूर्ध्वं तृतीयामित्येवमूर्ध्वा एव इष्टका उपधाय तेन ज्येष्ठचमौन्नत्यं प्राप्तवान् । एवमन्योऽपि प्राम्नोति ।

स्वर्गार्थं प्रकारान्तरं विधत्ते —

अर्थ हैनमसावंदित्यः स्वर्गकांमः । प्राचीरे-वोपंद्धे। ततो वै सोंऽभि स्वर्ग छोकमंजयत्। अभि स्वर्ग छोकं जंयति। योऽभिं नांचिकेतं चिनुते। य उं चैनमेवं वेदं, इति।

स्वर्ग कामयमान आदित्यः प्रथमामिष्टकामुपथाय ततः प्राच्यां द्वितीयां ततोऽपि प्राच्यां तृतीयामित्येवमिष्टका उपधायैनं नाचिकेताग्निं चितवान् । ततः स आदित्यः स्वर्ग लोकमाभिमुख्येन प्राप्तोत् । एवमन्योऽपि प्राप्तोति । तदेतद्व- ध्वीपथानं प्राच्युपथानं च बोधायनेन स्पष्टीकृतम्—" अथ यद्ध्वीः पश्चा- त्कोट्याः प्रभृत्यूध्वी आस्वयमातृण्णावकाशाद्य यदि प्राचीः स्वयमातृण्णाव- काशात्प्रभृति प्राचीः " इति ।

अथ तेजआदिपाप्त्यर्थे प्रयोगे कंचिद्विशेषं विधत्ते —

स यदीच्छेत (७)। तेज्स्वी यंश्स्वी ब्रह्म-वर्चसी स्यामिति । प्राङाहोतुर्धिष्णयादुत्सं- र्पेत । येयं प्रागाद्यशंस्वती । सा मा प्रोणींतु । तेर्जसा यशंसा ब्रह्मवर्चसेनेति । तेजस्व्यंव यंशस्वी ब्रह्मवर्चसी भंवति, इति ।

यो नाचिकेतमीं चिनुते स यदि तेजोयशोब्रह्मवर्चसानि कामयेत । तदानीं यजमानो होतुर्धिष्ण्यसमीपे समागत्य प्राङ्गुखस्तस्माद्धिष्ण्यादारभ्याऽऽहवनी-यपर्यन्तं येयमित्यादिमत्रं पठन्नुत्सर्भेदुत्कर्षेण गच्छेत् । मत्रस्यायमर्थः—येयं देवता यशस्त्रती यशोयुक्ता सती प्राक्ष्माङ्गुख्युपगच्छिति सा देवता मां तेजो-यशोब्रह्मवर्चसैः प्रोणोंलाच्छादयतु, इति । तथा सत्येतैर्युक्त एव भवति ।

विश्वासवाहुल्यं दक्षिणावाहुल्यं च कामयमानस्य कंचिद्विशेषं विधत्ते —

अथ यदीच्छेत । भूयिष्ठं मे श्रद्दंधीरन् । भूयिष्ठा दक्षिणा नयेयुरिति । दक्षिणासु नीय-मानासु प्राच्येहि प्राच्येहीति प्राची जुषाणा वेत्वाच्यंस्य स्वाहेति खुवेणोपहत्याऽऽहव-नीये जुहुयात (८) । भूयिष्ठमेवास्मै श्रद्दं- । धते । भूयिष्ठा दक्षिणा नयन्ति, इति ।

सर्वे प्राणिनो मे पद्र्थ भूयिष्ठमत्यधिकं श्रद्धीरिन्वश्वासं प्रामुयुः, ऋत्विजश्च भूयिष्ठा अतिबहुला दक्षिणा नयेयुरिति यः कामयते स पुमान्दक्षिणानयनकाले स्रुवेणाऽऽज्यं स्वीकृत्य प्राच्येहीत्यादिमन्नेणाऽऽहवनीये जुहुयात्।
मन्नस्यायमर्थः—हे श्रद्धादक्षिणाभिमानिनि देवते प्राच्येहि प्राब्धुस्ती सती
समागच्छ। द्विरुक्तिः श्रद्धादेवताया दक्षिणादेवतायाश्चाऽऽभिमुख्यार्था। इतिशब्दो हेत्वर्थे। यस्मादागता तस्मात्पाब्धुस्ती भूत्वा प्रीतियुक्ता सती सा
दिविधा देवताऽऽज्यस्य वेत्विद्माज्यं पिवतु । तद्र्थमिदं स्वाहुतमिति ।
अनेन होमेनास्मिन्यजमाने सर्वेऽप्यत्यधिकं विश्वासं कुर्वन्ति । दक्षिणा अतिबहुला ऋत्विजो नयन्ति ।

अथ सर्वप्रयोगसाधारणमनुष्ठानविशेषं विधत्ते— पुरीषमुप्रधायं । चितिक्कृप्तिभिरिभृश्यं । अग्नि प्रणीयोपसमाधायं । चतंस्र एता आहंतीर्जु-होति । त्वमंग्ने रुद्र इति शतरुद्रीयंस्य रूपम् । अग्नांविष्णू इति वसोर्धारायाः । अन्नपत् इत्यं-नहोमः । सप्त ते अग्ने समिधंः सप्त जिह्वा इति विश्वपीः (९), इति ॥

सर्ग्रह्म ऋद्धिकामः पुरस्तिचिक्ये पुत्रे।ऽगच्छदीच्छेज्जुंहुयाद्विश्वपीः ।

पुर्षियो वायुर्गीव्छः प्रजापितिस्तिवृद्धिन्द्रोऽसाविद्दित्यः स यदीच्छेद्य यदीच्छेत् ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये

नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

उपिहतानामिष्टकानां सर्वासामुपरि 'पृष्टो दिवि' इत्यनया वैश्वानर्यची पुरीषं पांग्रुमुपधाय 'यत्ते चितमप्ते देवा १ इहाऽऽवह' इत्यादिभिः, चितिक्कृप्तिना-मिर्मक्तिप्तेमस्तां चिति हर्स्तेनाभिमृश्य तस्यां चिताविष्तं प्रणीय सिमिद्धिरुपसः माधाय 'त्वमप्ते रुद्र' इत्यादित्रिभिश्वतुभिरनुवाकेश्वतस्त्र आहुतीर्जुहुयात्। महाप्तौ यः शतरुद्रीयमन्त्रो यश्च वसोधिरामन्त्रस्तयोरुभयोः प्रतिनिधिरूपं 'त्वमप्ते रुद्रा-माविष्णू' इत्यनुवाकद्वयम् । 'अन्नपते' इत्यनेनानुवाकेनान्नहोमः कार्यः। 'सप्त ते अग्ने' इत्ययमनुवाको विश्वप्रीसंज्ञकः। विश्वं प्रीणयतीति विश्वप्रीः॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयज्ञवेदीयतैत्ति-रीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादशप्रपाठके नवमोऽनुवाकः॥ ९॥

अथ दशमोऽनुवाकः।

नवमे नाचिकेतचयनस्य प्रयोगोऽभिहितः । दशमे तत्प्रशंसाऽभिधीयते । तत्राऽऽदाविष्टकाः प्रशंसति—

यां प्रथमामिष्टंकामुप्द्धांति । इमं तयां छोकमभिजंयति । अथो या अस्मिँछोके

देवतांः। तासाः सायुंज्यः सल्होकतांमाप्नोति।
यां द्वितीयांमुपद्धांति। अन्तरिक्षलोकं तयाऽभिजंयति। अथो या अन्तरिक्षलोकं देवताः।
तासाः सायुंज्यः सल्होकतांमाप्नोति। यां
तृतीयांमुपद्धांति। अमुं तयां लोकमभिजंयति (१)। अथो या अमुिं मंल्लोकं देवतांः।
तासाः सायुंज्यः सल्होकतांमाप्नोति। अथो
याताः सायुंज्यः सल्होकतांमाप्नोति। अथो
या अमुरितंरा अष्टादंश। य एवामी उरवंश्च
वरीयाःसश्च लोकाः। तानेव ताभिरभिजंयति, इति।

लोकोऽसीति मन्नेणोपहितया प्रथमेष्टकया भूलोकं जित्वा तत्रावस्थितानां देवानां सहवासं समानलोकस्वामित्वं च प्राप्तोति । तथा तपोऽसि तेजोऽसी-त्याभ्यां द्वितीयतृतीयमन्त्राभ्यामुपधेयेनेष्टकाद्वयेनान्तिरक्षचुलोकजयादिकमवगन्तव्यम् । तथा समुद्रोऽसीत्यादिभिरविश्वष्टेमेन्नेरुपधेया अमूरिष्टका अष्टाद्वसंस्व्याकाः । अस्माभिः सर्वाभिरादित्यमण्डलाद्वीच उक्लंलोकान्पराचो वरी-यसश्र लोकानभिजयति ।

इष्टकाः प्रशस्य तचयनं तद्देदनं च प्रशंसति-

कामचारों हु वा अंस्योरुषुं च वरीयः सु च छोकेषुं भवति । योऽभिं नांचिकेतं चिंनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

नाचिकेतामिं चिन्वानस्तदभिज्ञश्च यो विद्यते तस्योभयविधस्य पुरुषः स्याऽऽदित्यलोकादर्वाञ्चरुषु लोकेषु पराक्षु वरीयःसु च लोकेषु स्वेच्छया संचारो भवति।

अथ सर्वकामसंपूर्वर्थं नाचिकेताशेः मकारान्तरेण ध्यानं विधते— संवत्सरो वा अग्निनीचिकेतेः । तस्यं वसन्तः शिरंः (२)। ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः । वर्षा उत्तरः । शरत्युच्छंम् । मासाः कर्मकाराः । अहोरात्रे शंतरुद्रीयंम् । पर्जन्यो वसोधीरां । यथा वै पर्जन्यः सुर्वृष्टं दृष्टा । प्रजाभ्यः सर्वा-न्कामान्त्संपूर्यति । एवमेव स तस्य सर्वा-न्कामान्त्संपूर्यति । योऽग्निं नांचिकेतं चिनुते (३)। य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

योऽयं नाचिकेताग्रिरुक्तः सोऽयं संवत्सरात्मकत्वेन ध्यातव्यः । तस्य नाचिकेताग्नेः संवत्सररूपस्य पक्ष्याकारस्य वसन्तर्तुः शिरःस्थानीयः । ग्रीष्म-वर्षत् दक्षिणोत्तरपक्षस्थानीयौ । शरहतुः पुच्छस्थानीयः । चैत्रादयो मासा कर्मकारा ऋत्विक्स्थानीयाः । अहोरात्रे तु 'त्वमग्ने रुद्रः' इत्यस्य अतरुद्री-यमञ्चस्य स्थाने वर्तते । योऽयं पर्जन्यः सोऽयम् 'अग्नाविष्ण्' इत्यस्य वसो-र्थारामञ्चस्य स्थाने वर्तते । तदेवमुक्तावयविशिष्टं नाचिकेताग्निरूपं संवत्सरं य उपास्ते यश्च तमि चिनोति तस्योभयविधस्य पुरुषस्य स नाचिकेताग्निः सर्वान्कामान्सम्यकपूर्यति । तत्र दृष्टान्तः—यथा लोके पर्जन्यः सम्यग्दृष्टं यथा भवति तथा वृष्टिं संपाद्य प्रजार्थं सर्वान्कामान्त्रीह्यादिक्ष्यानसंपूर्यति । एवमेवायं नाचिकेताग्निरिति दृष्ट्व्यम् ।

पुनरिप प्रकारान्तरेण संवत्सरक्ष्यतया तद्गिध्यानं विधत्ते —

संवत्सरो वा अग्निर्नाचिकेतः । तस्यं वसन्तः शिरंः । ग्रीष्मो दक्षिणः पृक्षः । वृषीः प्रच्छंम् । शरदुत्तरः पृक्षः । हेमन्तो मध्यंम् । पूर्वपृक्षा-श्वितयः । अपरपृक्षाः प्ररापम् । अहोरात्राणी- ष्टंकाः । एष वाव सेांऽग्निरंग्निमयंः पुनर्णवः । अग्निमयों ह वै पंनर्णवो भूत्वा । स्वर्ग छोक-मेति । आदिसस्य सायुंज्यम् । योंऽग्निं नांचि-केतं चिनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

अमुं तयां लोकमभिनेयति शिरंश्चिनुत इष्टंकाः षट् चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक एकादशाध्याये दशमोऽनुवाकः॥ १०॥

इदानीतनस्य ध्यानस्य वर्षाः पुच्छिमित्यादिर्विशेषः । पूर्वपक्षाः शुक्रपक्षाः अपरपक्षाः कृष्णपक्षाः । 'संवत्सरो वा अग्निः' इत्यादिः "अहोरात्राणीष्टकाः" इत्यन्तो यो निरूपित एष एव सोऽग्निनीचिकेताख्यः । स चाग्निमयो ज्योति-मयः पुनर्नवः सर्वदा नूतन एव न तु कदाचिदिष जरो भवति । एवंद्रप-मित्रं य उपास्ते योऽपि चिनोति सोऽयमुभयिवधोऽपि पुरुषः सर्वदा नूतनो भूत्वा स्वर्ग प्राप्याऽऽदित्यस्य सहावस्थानं गच्छिति ।।

इति कुष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्ड एकादश-मपाठके दशमोऽनुवाकः ॥ १०॥

छोकस्त्वमञ्जेऽझांविष्णु अन्नपते सप्त ते अञ्चे यत्ते चित्रमयं वावोशन्ह वै तथ हैत-मेके यां प्रथमामिष्टकां दर्श ।

लोक आदित्य ओने। ऽस्यूर्ध्वा दिर्गनन्त १ ह वै कोमन मीप्मो द्विषष्टि:।

हिरिं: ॐ ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टक

एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ ११ ॥

वेदार्थस्य पकाशेन तमो हार्द निवारयन् । पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्वीरबुक्कणसाम्राज्यधुरंघरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थपकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मण-भाष्य एकादशः प्रपाटकः समाप्तः ॥ ११॥

#### अथ द्वादशपाठकस्याऽऽरम्भः।

तत्र प्रथमोऽनुवाकः ।

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽस्विलं जगत्। निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ नाचिकेतायिचयनमेकादश उदीरितम् । चातुर्होत्रं वैश्वसृजं द्वयं द्वादश ईर्यते ॥ २ ॥

तत्र 'ब्रह्म वै चतुर्होतारः' इत्यस्मिन्त्रथमानुवाके चातुर्होत्रचयनस्य विधिभीविष्यति । तच द्विविधं व्यस्तं समस्तं च । अनुवाकमात्रप्रतिपादितं व्यस्तम् । सावित्रादिभिः संयुक्तं समस्तम् । तत्र समस्ते वैश्वसृजचयनेऽङ्गभृता दिवः इयेन्याख्याः पाद्याख्याश्रेष्टयः । तत्र दिवः इयेनय इष्ट्यो द्वितीयानुवाके विधास्यन्ते । तास्विष्ठिषु क्रमेण याज्यानुवाक्यानां प्रतीकानि प्रथमानुवाके द्र्भयति—

### हरि: ॐ ।

तुभ्यं ता अंक्रिरस्तमाऽश्याम् तं कामंमग्ने। आश्चानां त्वा विश्वा आशांः। अनुं नोऽद्यानुं-मतिरन्विदंनुमते त्वम्। कामों भूतस्य काम-स्तद्ग्रें। ब्रह्मं जज्ञानं पिता विराजांम्। यज्ञो रायोऽयं यज्ञः। आपों भद्रा आदित्पं-श्यामि। तुभ्यं भरन्ति यो देह्यः। प्रंवे देवा अपं-रेण प्राणापानो। हृज्यवाह्य स्विष्टम् (१), इति।

तुभ्यं दशं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशाध्याये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

' अम्रये कामाय पुरोडाश्रमष्टाकपालम् ' इत्यस्य इविषः ' तुभ्यं ताः '

इति पुरोनुवाक्या। ' अञ्याम तम् ' इति याज्या। एतचोभयं संहितायां 'त्वममे रुद्रः ' इत्यत्र व्याख्यातम् । 'आशायै चरुम् ' इत्यस्य हविषः ' आज्ञानां त्वाऽऽज्ञापालेभ्यः ' इति पुरोनुवाक्या । ' विश्वा आज्ञा मधुना स स्रजामि ' इति याज्या। एतचो भयं ' पुनर्न इन्द्र मघवा' इत्यनुवाके च्या-ख्यातम् । ' अनुमत्यै चरुम् ' इत्यस्य हविषः 'अनु नोऽचानुमितः' इति पुरो-नुवाक्या । ' अन्विदनुमते ' इति याज्या । एतचोभयम् ' इदं ' वामास्य ' इत्यनुवाके व्याख्यातम् । 'कामाय चरुष् ' इत्यस्य हविषः 'कामो भूतस्य भव्यस्य ' इति पुरोनुवाक्या । ' कामस्तद्ग्रे समवर्तत ' इति याज्या । एत-चोभयम् ' जुष्टो दम्नाः' इत्यनुवाके व्याख्यातम् । ' ब्रह्मणे चरुम् ' इत्यस्य हविषः ' ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ' इति पुरोनुवाक्या। ' पिता विराजा-मृषभो रयीणाम् ' इति याज्या। एतचोभयम् ' अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य ' इत्यत्र व्याख्यातम्। 'यज्ञाय चरुम् ' इत्यस्य हविषः 'यज्ञो रायो यज्ञ ईशे वस्नाम् ' इति पुरोनुवाक्या । 'अयं यज्ञो वर्धतां गोभिरश्वैः 'इति याज्या । एतचोभयं 'यज्ञो राये ' इत्यनुवाके व्याख्यातम् । ' अद्भचश्रहम् ' इत्यस्य हिवषः ' आपो भद्रा घृतिमदाप आसुः ' इति पुरोनुवाक्या । ' आदित्पश्याम्युत वा शृणोमि ' इति याज्या । एतचोभयं ' हिरण्यवर्णाः ' इत्यनुवाके व्याख्यातम्। 'अप्रये बलिमते चरुम् 'इत्यस्य हविषः 'तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ 'इति पुरोनुवाक्या। 'यो देह्यो अनमयद्वयस्तैः 'इति याज्या। एतचोभयं 'हृषाऽस्य श्रुः' इत्यनुवाके व्याख्यातम्। अनुवित्त्ये चरुम्' इत्यस्य हविषः ' पूर्वं देवा अपरेणानुपत्रयन्जन्मभिः ' इति पुरोनुवाक्या । प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रम् ' इति याज्या । एतचोभयं ' वार्त्रहत्याय " इत्यनु-वाके व्याख्यातम् । स्विष्टकुद्धविषः 'हव्यवाहमभिमातिषाहम् ' इति पुरो-नुवाक्या। 'स्विष्टमंत्रे अभि तत्पृणाहि ' इति याज्या। एतचोभयं 'जुष्टो दमूना ' इत्यनुवाके व्याख्यातम् ॥

इति श्रीमत्तायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठके प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयोऽनुवाकः।

प्रथमेऽनुवाके दिवः इयेनीनामिष्टीनां याज्यानुवाक्याप्रतीकान्याम्नातानि । द्वितीये ता इष्टयो विधीयन्ते । तत्र वोधायनोऽथ समस्तस्येत्युपक्रम्य सावित्र-

नाचिकेतचातुर्होत्रसमष्टिरूपं प्रतिपाचेदमाह—'तं चेत्सौम्येऽध्वर उत्तम एव चक्रे। चिन्वीत पाग्दीक्षणीयायै दिवःइयेनीभिर्यजेतोद्वसायाऽऽपाद्याभिः'' इति। तत्र दिवःइयेनीर्विधातुं पस्तौति—

> देवेभ्यो वै स्वर्गी लोकस्तिरोऽभवत् । ते प्रजापंतिमञ्जवन् । प्रजापते स्वर्गी वै नो लोक-स्तिरोऽभूत् । तमन्विच्छेति । तं यंज्ञकृतुभिर-न्वेच्छत् । तं यंज्ञकृतुभिन्निन्वंविन्दत् । तिम-ष्टिभिरन्वेच्छत् । तिमिष्टिभिरन्वंविन्दत् । तिद-ष्टीनामिष्टित्वम् । एष्ट्यो ह वै नामं । ता इष्टंय इत्याचंक्षते प्रोक्षंण । प्रोक्षंपिया इव हि देवाः (१), इति।

पुरा कदाचिद्देवानामर्थे स्वर्गलोकः प्रादुर्भूतो नाभूत्। किं तु तिरोऽभवत्। ते च देवाः स्वर्गलोकान्वेषणार्थं प्रजापितं प्राथितवन्तः। स च प्रजापितर्यक्रकः तुभिरिन्वष्य तं लोकं नालभत्। यूपवन्तो यज्ञक्रतवस्तैरल्ल्ध्वा पुनस्तं लोकं यूपरिहताभिरिष्टिभिरिन्वष्य लब्धवान्। यूपो वै यज्ञस्य दुरिष्टमामुश्चतीत्येवं यूपस्य निन्दितत्वाच्युक्तैः क्रतुभिरलाभः।इष्टिभिस्तु दुरिष्टाभावाल्छाभो युक्तः। अन्वेषणसाधनत्वादिष्टिनाम संपन्नम् । अत्र हीष्टीनां नेच्छामात्रसाधनत्वं श्रुत्या विवक्षितं किं त्विष्यमाणं वस्त्वागतमाभिरित्येतावानथों विवक्षितः। तथा सत्यागमनार्थवाचकमाकारमन्तर्भाव्य तासामेष्टय इत्येतादशं नाम वक्तव्यम् । तथाऽपि तन्नाम रहस्यत्वेन गोपियत्वा परोक्षममुख्यमाकाररिहतिमिष्टय इत्येवं नाम प्रकटीकृत्य तेन परोक्षण नाम्ना सर्वे देवा व्यवहरन्ति। लोकंऽपि देवाः पूज्याः पुरुषाः परोक्षनामिष्या इव दृश्यन्ते । देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिभिः पत्यक्षनामभिनं तुष्यन्ति। किं तु हे मातहें पितरित्यादिभिरमुख्यनामभिन्तुष्टा भवन्ति।

एविमिष्टीः प्रस्तुत्य प्रथमामिष्टिं विधत्ते— तमाशांऽब्रवीत् । प्रजांपत आशया वै श्रांम्यसि । अहमु वा आशांऽस्मि । मां नु यंजस्व । अथं ते सत्याऽऽशां अविष्यति । अनुं स्वर्गे छोकं वेत्स्यसीतिं । स एतमग्रये कामांय प्ररोडाशंम-ष्टाकंपाछं निरंवपत् । आशायें चरुम् । अनुं-मस्य चरुम्। ततो वे तस्यं सत्याऽऽशांऽअवत् । अनुं स्वर्ग छोकमंविन्दत् । सत्या ह वा अस्याऽऽशां अवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं हविषा यजंते । य उं चैनदेवं वेदं, इति ।

कश्चिद्रव्यादिलाभः सर्वथा भविष्यतीत्येवं निश्चित्याद्य वा श्वो वेत्येवं कालमात्रमतीक्षणरूपस्तृष्णाविशेष आशा तदिभमानिनी देवताऽप्याशाश्च्देन्वाभिधीयते । सेयमाशाख्या देवता तं प्रजापतिमिद्मश्चवीत् , हे प्रजापते त्वमाश्येव श्रान्तो वर्तसे । सा द्विविधा ह्याशाऽनृता सत्या च । फलर्हिताऽऽशाऽनृता । तथा सत्यत्र फलरिहतया स्वर्गो भविष्यतीत्याशया तव श्रम एव जायते न तु स्वर्गो लभ्यते । अहमेव त्वाशाख्या देवताऽस्म्यतो मां नु क्षिप्रमेव यजस्वानन्तरमेव तव स्वर्गविषयाऽऽशा सत्या भविष्यति । तामनु स्वर्ग लोकं लप्स्यस इति तद्वचनं श्रुत्वा स प्रजापतिस्त्रिहविष्कामिष्टिं कृतवान् । कामगुणकायाग्रये पुरोडाशमेकं हिवः । आशादेवताये चरुद्वितीयं हिवः । अनुमतिदेवताये चरुद्वितीयं हिवः । अनुमतिदेवताये चरुस्तृतीयं हिवः । एते प्रथमतृतीये हिवधी वह्य-माणास्वपीष्टिष्वनुसंचारिणी । ततिस्त्रहविष्केष्णनुष्ठानादस्य प्रजापतेः स्वर्गलामाशा सत्याऽभवत् । तामाशामनु स्वर्गमलभत । एवमन्योऽपि यः पुमानेतेनोभयतोनुसंचारिद्वयसहितेन मध्यमेन हिवधा यजते योऽप्येनद्धविर्यथावज्ञानाति तस्योभयविधस्य पुरुषस्य स्वर्गलाभाशा सत्या भवति । तामाशामनु स्वर्ग लभते।

अस्यामिष्टाबुपहोमान्विधत्ते—

सोऽत्रं जुहोति । अग्नये कामाय स्वाहाऽऽशाये

स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां ।
स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्नयं स्विष्टकृते
स्वाहितिं (२), इति ।
यो यजते सोऽत्र षडुपहोमाञ्चहुयात ।
अथ द्वितीयामिष्टिं विधत्ते—

तं कामों ऽब्रवीत् । प्रजापते कामेन वै श्राम्यसि । अहमु वै कामोऽस्मि । मां नु यंजस्व । अथं ते सत्यः कामों भविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीतिं । स एतमग्रये कामांय पुरोडाशंमष्टाकंपाछं निरंवपद् । कामांय चरुम् । अनुंमत्ये चरुम् । ततो वै तस्यं सत्यः कामां ऽभवत् । अनुं स्वर्ग लोक-मंविन्द्व । सत्यो ह वा अंस्य कामों अवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्द्ति । य एतेनं हविषा यजंते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्नये कामांय स्वाहा कामांय स्वाहां। अनुं-मत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं लोकाय स्वाहाऽग्रयं स्विष्टकृते स्वाहेति (३), इति।

निश्चितस्य लाभस्य प्रतीक्षणमाञ्चा । अनिश्चितस्यापेक्षा कामः । तस्य कामस्य प्रजापतिना सह यः संवादस्तमारभ्य स्वर्गे लोकमविन्ददित्यन्तो ग्रन्थो विधेयस्यार्थस्य पस्तावः। तत ऊर्ध्वं य एवं वेदेत्यन्तो विधिः। ततोऽ-प्यूर्ध्वमुपहोमाः। एवं सर्वं द्रष्टव्यम्।

अथ तृतीयामिष्टिं विधत्ते—

तं ब्रह्मांब्रवीद । प्रजापते ब्रह्मणा वै श्राम्यसि । अहम वै ब्रह्मांस्मि । मां नु यंजस्व । अथ ते ब्रह्मण्वान्यज्ञो अविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीति । स एतमप्रये कामांय प्रशेडाशं-मण्यकंपाछं निरंवपद । ब्रह्मणे च्रुक्म । अनुं-मर्ये च्रुक्म । ततो वे तस्यं ब्रह्मण्वान्यज्ञोऽ-अवद । अनुं स्वर्ग छोकमंविन्दद । ब्रह्मण्वान्यज्ञोऽ-अवद । अनुं स्वर्ग छोकमंविन्दद । ब्रह्मण्वान्द्व वा अंस्य यज्ञो अवित । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं ह्विषा यजंते । य उं चेन्द्वे वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्नये कामांय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजाप्ते स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्नये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति ( ४ ), इति ।

ब्रह्म मन्नजातम् । तदिभमानिदेवोऽपि ब्रह्मशब्दाभिधेयः । तदनुग्रह-रहितं मन्नजातं निष्फलम् । यथा पूर्वमनृतयाऽऽशयाऽनृतेन च कामेन दृथा अमः । एवमत्रापि निष्फलेन मन्नजातेन दृथा अमः । ब्रह्मण्वान्सफलमन्न-युक्तः । सति देवतानुग्रहे तथा भवति । अन्यत्पूर्ववत् ।

अथ चतुर्थीमिष्टिं विधत्ते—

तं युज्ञों ऽत्रवीतः । प्रजापते यज्ञेन वै श्रांम्यसि ।

अहमु वै यज्ञां ऽस्मि । मां नु यजस्व । अथं ते सत्यो यज्ञो अंविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीति । स एतम्मये कामाय प्ररोडाशं-मष्टाकंपाछं निरंवपत् । यज्ञायं चरुम् । अनुंमत्ये चरुम् । ततो वै तस्यं सत्यो यज्ञांऽ-भवत् । अनुं स्वर्ग छोकमंविन्दत् । सत्यो ह वा अस्य यज्ञो अवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं हविषा यजते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अमये कामाय स्वाहां यज्ञाय स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽ-मयं स्विष्टकृते स्वाहोतं ( ५ ), इति ।

देवतामुद्दिश्य द्रव्यत्यागो यज्ञः । तद्भिमानी देवोऽपि यज्ञशब्दाभिधेयः। तदनुग्रहरहितो यज्ञोऽवृतः । तत्महितः सत्यः । अन्यतपूर्ववत् ।

अथ पश्चमीमिष्टिं विधत्ते—

तमापोऽब्रुवन् । प्रजांपतेऽप्सु वै सर्वे कामाः श्रिताः । वयसु वा आपः स्मः । अस्माञ्च यंजस्व । अथ त्विय सर्वे कामाः श्रियिष्यन्ते । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीतिं । स एतम्प्रये कामांय प्रशेडाशंमृष्टाकंपाछं निरंवपद । अद्भयश्रहम् । अनुंमत्यै च्हम् । ततो वै

तिस्मन्त्सर्वे कामां अश्रयन्त । अनुं स्वर्ग लोकमंविन्दत । सेवं ह वा अस्मिन्कामाः श्रयन्ते । अनुं स्वर्ग लोकं विन्दति । य एतेनं हविषा यजंते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्रये कामांय स्वाहाऽद्भ्यः स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं लोकाय स्वाहाऽग्रये स्विष्टकृते स्वाहेति ) ६ ), इति ।

आपो जलाभिमानिन्यो देवताः । आपोऽब्रुविन्नत्येतदेव वाक्यमुदाहृत्य सर्वेष्विप वस्तुष्वभिमानिदेवताः सन्तीति भगवान्वादरायण उत्तरमीमांसायां संत्रयामास— "अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्" इति । ताश्राब्देव्यतास्तं प्रजापतिमिद्मबुवन् । हे प्रजापते सर्वेऽिप भोगा अप्स्वाश्रिताः। ओषिवनस्पत्यादिफलस्य जलाधीनत्वात्सर्वभोगानां(णां) च तत्फलाधीनत्वात् । तासामपां स्वामिभूता देवता वयमेवातोऽस्मत्पिरतोषमन्तरेण भोगाभावाद-स्मानेव त्वं यजस्व त्विय सर्वे कामा आश्रिता भविष्यन्ति । स्वर्गं चान्विष्य लप्स्यस इति तद्वावयं श्रुत्वा ता अब्देवता इष्टवित प्रजापतौ सर्वे कामा आश्रिताः। एवमन्यस्मिन्नव्याश्रयन्ते ।

अथ पष्टीमिष्टिं विधत्ते—

तम् ग्निबं लिमानं ब्रवीत । प्रजापते ऽग्नये वे बंलि-मते सर्वाणि भूतानि बलिश हं रन्ति । अह-मुवा अग्निबं लिमानं स्मि। मां नुयं जस्व। अथं ते सर्वाणि भूतानि बलिश हं रिष्यन्ति । अनुं स्वर्गे लोकं वेतस्यसीति । स एतमग्नये कामांय प्रोडाशंम्ष्टाकंपालं निरंवपत् । अग्रयं बलि-मतं चरुम् । अनुंमत्ये चरुम् । ततो वै तस्मै सर्वांणि भूतानि बलिमंहरन् । अनुं स्वर्ग लोकमंदिन्दत् । सर्वांणि ह वा अस्मै भूतानि बलि॰ हंरन्ति । अनुं स्वर्ग लोकं विन्दति । य प्तेनं हिवषा यजते । य उं चै-नदेवं वेद् । सोऽत्रं जुहोति । अग्रये कामाय स्वाहाऽग्रयें बलिमते स्वाहां। अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां। स्वर्गायं लोकाय स्वाहाऽ-ग्रयें स्विष्टकृते स्वाहेतिं ( ७ ), इति।

विष्ठमान्पूजावान् । तस्मै विष्ठमतेऽम्रये सर्वे प्राणिनः पूजां संपादयन्ति । सप्तभीमिष्टिं विधत्ते—

तमनंवित्तरब्रवीद । प्रजांपते स्वर्ग वै छोक-मनंविवित्सिस । अहमु वा अनंवित्तिरिस्म । मां नु यंजस्व । अर्थ ते सत्याऽनंवित्तिभीव-ष्यति । अनं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीति । स ष्तमग्रये कामांय प्रशेडाशंमष्टाकंपाछं निरंव-पद । अनंवित्त्ये चरुम् । अनंमत्ये चरुम् । ततो वै तस्यं सत्याऽनंवित्तिरभवद । अनं स्वर्ग छोकमंविन्दद । सत्या ह वा अस्यानंवित्ति- भीवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं हविषा एजंते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्रये कामाय स्वाहाऽनंविच्ये स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्रयं स्विष्टकृते स्वाहेतिं (८), इति।

अन्विष्य विद्यते लभ्यतेऽपेक्षितः पदार्थो यया कियया सेयं कियाऽनु-वित्तिः । तदिभमानिनी देवताऽप्यनुवित्तिरित्युच्यते । सा देवता प्रजापित-मन्नवीत्—हे प्रजापते त्वं स्वर्गे लोकमनुविवित्सस्यिनवष्य वेत्तुं लब्धुमिच्लिसि तदिभमानिन्या मम यागेन त्वदीयाऽनुवित्तिक्रिया सत्या फलपर्यवसायिनी भविष्यति । एतेषुक्तेषु पर्यायेष्विष्टिप्रस्ताव इति विधिक्षपहोमाश्च प्रथमपर्या-यवद्याख्येयाः ।

तदेवं कर्पावयवभूता इष्टयः पृथिविहिताः । अथिष्टिसंघातरूपं कर्म विधत्ते-

ता वा एताः सप्त स्वर्गस्यं छोकस्य द्वारंः।
दिवःश्यंनयोऽनंवित्तयो नामं । आशां
प्रथमाः रक्षति । कामां द्वितीयांम् । ब्रह्मं
तृतीयांम् । यज्ञश्रंतुर्थीम् । आपंः पञ्चमीम् ।
अग्नंबिलिमान्षधीम् । अनंवित्तिः सप्तमीम् ।
अनं ह व स्वर्ग छोकं विन्दति । कामचारोऽस्य
स्वर्गे छोके भवति । य एताभिरिष्टिभिर्यजंते । य उं चैना एवं वेदं । तास्विन्विष्टि ।
पष्टौहीवरां दंद्यात्कः सं चं । स्त्रिये चाऽऽभारः

समृद्ध्ये (९), इति।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशाध्याये द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

या इष्टयः पूर्वमिभिहितास्ता एताः सप्तसंख्याकाः स्वर्गलोकस्य द्वार इव प्राप्तिसाधनभूतास्तासां च दिवः इयेनय इत्येतन्नाम । यथा लोके इयेन उत्पत्त्याऽऽकाशे स्वेच्छ्या संचरत्येवमेता अपि यजमानस्य चुलोके स्वेच्छ्या संचारं प्राप्नुवन्ति । तस्माद् चुसंपादाच्छ्येनाख्यपिक्षसहश्चत्वाच दिवः इयेनयः संपन्नाः । अन्वेषणपूर्वकलाभसाधनत्वादनुवित्तय इत्युच्यन्ते । तासामिष्टीनां मध्ये प्रथमामिष्टिमाशाख्यदेवता रक्षति तत्स्वामित्वात्तयेष्ट्या तुष्टा सती तत्फलं प्रयच्छिति । एवं कामाद्या देवतास्तां तामिष्टिं रक्षन्ति । एताभिः सप्त-भिरिष्टिभिर्यो यजते योऽपि चैना यथोक्तप्रकारेण वेद सोऽयमुभयविधः पुमान्स्वर्गमन्विष्य लभते । तस्य तिस्मन्स्वर्ग कामचारः स्वेच्छ्या संचारो यथेष्टभोगप्राप्तिभवति । तासु सप्तस्वपिष्टिषु मध्येऽन्विष्टि, एकैकामिष्टिमनुष्टा-यानन्तरमेव दक्षिणार्थ पष्टौहीवरां दद्यात् । चतुःसंवत्सरवयस्का गौः पष्टौही पष्टौहीनां मध्ये या श्रेष्टा तां द्यात् । तथा कंसं भोजनार्थं कांस्यपात्रं च द्यात् । तथा स्त्रिये योग्यमाभारमाभरणं च द्यात्। तत्सर्व दक्षिणादानं फल-समुद्ध्ये संपद्यते ।।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठके द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽनुवाकः।

द्वितीये दिवः इयेनाख्या इष्ट्योऽभिहिताः । अथाऽऽपाद्याख्यानामिष्टीनां चतुर्थानुवाके विधास्यमानानां याज्यानुवाक्यास्तृतीयानुवाकेऽभिधीयन्ते । तत्र 'तपसे चरुम्' इत्यस्य हविषः पुरोनुवाक्यामाह—

तपंसा देवा देवतामग्रं आयन् । तप्सर्षयः स्वरन्वविन्दन्। तपंसा सपरनान्प्रणुंदामारांतीः। येनेदं विश्वं परिभूतं यदस्ति , इति। यज्जगहेर्वाषमनुष्यादिरूपमस्ति तदिदं विश्वं येन तपसा परिभूतं सर्वतो व्याप्तं तेन तपसा देवा इन्द्रादयः सर्वे देवत्वमग्रे सुष्ट्यादौ प्राप्ताः पूर्वसृष्टौ तपस्तप्त्वा देवजन्म छन्धवन्तः । तथर्षयो वसिष्ठनारदाद्याः पूर्वानुष्ठितेन तपसा स्वर्गमन्विष्य छन्धवन्तः । वयमपीदानीमनुष्ठितेन तपसा यागादिरूपेण सपत्नाञ्शञ्चन्मणुदाम प्रकर्षेणापसार्यामः । कीदृशान्सपत्नानरातीरस्मभ्यं दातव्यस्य धनस्यादातृन् ।

तत्रैव याज्यामाह—

प्रथमजं देव हिवेषां विधेम । स्वयंभु ब्रह्म पर्म तपो यद । स एव प्रत्रः स पिता स माता । तपो ह यक्षं प्रथम संबंभूव, इति ।

योऽयं तपोभिमानी देवः स प्रथमजः । तथा चोपनिषदि सृष्टिप्रकरणे तपसः प्रथमजत्वमास्नायते—"सोऽकामयत वहु स्यां प्रजाययेति । स तपोऽत्तप्यतः" इति । तादृशं तपोदेवं हविषा विधेम परिचरेम । यत्स्वयंभु स्वतः-सिद्धं सत्यज्ञानादिरूपं ब्रह्म परमं सृष्टिकारणरूपं तपः संपन्नं स एव तपोदेवः पुत्रपितृमात्रादिरूपंणाऽऽविर्वभूव । किंच तपो ह तप एव प्रथमं यशं पूज्यं संवभूव । सर्वोऽपि हि पुरुषः प्रथमं फलसाधनं तपोऽनुष्टाय प्रथात्फलं लभते । तस्मात्प्रशस्तिमदं तपः ।

अथ 'श्रद्धाये चरुम्' इत्यस्य हविषः पुरोनुवाक्यामाह-

श्रुद्धया देवी देवत्वमंश्नुते । श्रुद्धा प्रंतिष्ठा छोकस्यं देवी (१)।सा नी जुषाणोपं यज्ञमा-गांद । कामंवत्साऽमृतं दुर्हाना, इति ।

येयमास्तिक्यरूपा श्रद्धा तयैव देवः सर्वोऽपीन्द्रादिदेवो देवत्वं प्रामोति । श्रद्धारहितस्य तपआदेर्निरर्थकत्वात् ।

तथा च स्मर्थते—

''अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थं न च तत्त्रेत्य नो इह'' इति ॥ अतः श्रद्धादेवी लोकस्य सर्वस्य प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । सा देवी जुषाणा प्रीय-माणा नोऽस्मदीयं यज्ञमुपागात्प्रामोतु । कीदृशी श्रद्धा कामवत्सा फलकामनैव वत्सस्थानीया यस्याः सा कामवत्साऽत एवामृतं फलं दुहाना दोग्धी । श्रद्धालुई यत्फलं कामयते तित्सध्यत्येव ।

तत्रैव याज्यामाह-

श्रद्धा देवी प्रथमजा ऋतस्यं । विश्वस्य भूत्रीं जगंतः प्रतिष्ठा । ताः श्रद्धाः ह्विषां यजामहे । सा नो छोकममृतं द्धातु । ईशांना देवी भुवं-नस्याधिपत्नी, इति ।

श्रद्धाख्या देवी, ऋतस्य सत्यस्य परमार्थस्य ब्रह्मणः सकाशात्प्रथमजाऽऽ-दावेवोत्पन्ना । अत एव विश्वस्य भर्ती सर्वस्य प्राणिजातस्य पोषियत्री जगतः प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । श्रद्धाहीनस्य वैदिकस्य छौकिकस्य वा व्यहारस्य फलप-र्यवसायित्वाभावात् । तामेतां श्रद्धां देवीं वयं हिवषा यजामहे पूजयामः । सा श्रद्धा देवी नोऽस्माकममृतमिवनाशं छोकं संपाद्यतु । सा हि देवी यस्माद्भवनस्याधिपत्नी पालियत्री तस्मादीशानाऽस्माकं लोकं संपाद्यितुं समर्था।

अथ 'सत्याय चरुम' इत्यस्य हविषः पुरोनुवाक्यामाह— आगांत्सत्यः हविरिदं जुंषाणम् । यस्मांदेवा जीज्ञिरे भुवंनं च विश्वं । तस्में विधेम हविषां घृतेनं (२) । यथां देवैः संघुमादं मदेम, इति ।

यत्सत्यं सत्यवदनाभिमानिदेवतास्वरूपमस्ति तज्जुषाणं प्रीतियुक्तं सदि-दमस्माभिदीयमानं हिवः प्रत्यागादागच्छत्। अस्मात्सत्याख्यादेवस्वरूपा-दिश्वे सर्वे देवा भुवनं च जित्ररे। सत्यं हि परब्रह्मस्वरूपत्वात्सर्वस्य जन-कम्। तस्मै सत्याय देवाय घृतयुक्तेन हिवषा विधेम परिचरेम । अथानन्तरं वयं देवैर्युक्ताः सधमादं मदेमैकत्र हर्षे प्राप्तुयाम। तत्रैव याज्यामाह—

यस्यं प्रतिष्ठोवेंन्तिरिक्षम् । यस्मिहिवा जिज्ञिरे भुवंनं च सर्वें । तत्सत्यमर्चदुपंयज्ञं न आगांत् । ब्रह्माऽऽहुंतीरुपमोदंमानम् , इति ।

यस्य सत्यस्य ब्रह्मण उरु विस्तीर्णमन्तिरक्षं प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । सर्वगत-त्वादन्तिरक्षव्यापित्वं युक्तम् । यस्मात्सत्याद्वह्मणः सर्वे देवा भुवनं च जित्ररे तत्सत्याख्यमर्चत्पूजायुक्तं परं ब्रह्मास्मदीया आहुतीरुपेत्य मोदमानं सन्मदीयं यज्ञमुपागादुपागच्छतु ।

अथ 'मनसे चरुम्' इत्यस्य हविषः पुरोनुवाक्यामाह— मनंसो वशे सर्विमिदं बंभूव । नान्यस्य मनो वशमन्वियाय। भीष्मो हि देवः सहंसः सही-यान्। स नी जुषाण उपं यज्ञमागीत्, इति।

सर्विमदं जगन्मनसो वशे वभूव न त्वेतन्मनोऽन्यस्य कस्यचिद्रशमनुगच्छिति । सर्वस्य मनोधीनत्वं श्रुत्यन्तरे दिशितम्—''मन एव मनुष्याणां कारणं वन्ध-मोक्षयोः'' इति । मनस इतराधीनत्वाभावश्च स्मर्थते—'अंसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चल्रम्' इति । तादृशमनोभिमानी देवो भीष्मो हि भयहेतुत्वेन मिसदः । मनसः सर्वदुःखापाद्कत्वं सर्वेर्रप्यनुभूयते । सुप्ते मनिस दुःखमा-त्रस्याभावात् । तस्माद्यं मनोदेवः सहसः सहीयान्वलवतोऽप्यत्यन्तं बली-यान्। अत एव स्मर्यते—'चश्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्दृहम्' इति । स तादृशो मनोदेवो जुपाणः प्रीतियुक्तः सन्नोऽस्मदीयं यज्ञमुपागात्प्रामोतु ।

तत्रैव याज्यामाह—

आकूंतीनामधिंपतिं चेतंसां च (३)। संकल्प-जूंतिं देवं विंपश्चिम् । मनो राजांनिमह वर्ध-यंन्तः। उपहवेंऽस्य सुमतौ स्यांम, इति।

इह कर्मणि वयं मनोनामकं चक्षुरादीन्द्रियाणां राजानं वर्धयन्तः परितो-षयन्त उपहवेऽनुज्ञाने सत्यस्य देवस्य सुमतावनुग्रहबुद्धौ स्याम भवेम । यदा ह्ययं सुखिनो भवन्तिवत्यस्माननुजानाति तदानीमेव सुखिनो भवेष । कीदृशं राजानमाकूतीनामिदमेव करिष्यामीत्येवंविधानां संकल्पानां चेतसां चेदं वस्त्वेतादृश्चमिति ज्ञानानां चाधिपतिं कर्तव्यसंकल्पानां वस्तुज्ञानानां च मनोधीनत्वं प्रसिद्धम्। संकल्पज्ञतिं सहस्रसंख्याककर्तव्यविषयेषु संकल्पेषु जूतिर्वेगो यस्यासौ संकल्पज्ञतिस्तादृशं देवं सर्वस्य द्योतकमत एव विपश्चि सर्वज्ञम् ।

अथ 'चरणाय चरुम्' इत्यस्य इविषः पुरोनुवाक्यामाइ— चरंणं प्वित्रं वितंतं पुराणम् । येनं पूतस्तरंति दुष्कृतानिं । तेनं प्वित्रंण शुद्धेनं पूताः । अति पाष्मानमरांतिं तरेम, इति ।

चरत्यनेनेति पादेन्द्रियं चरणं शास्त्रीयाचरणं वा तेनोच्यते । तच्च पवित्रं शुद्धिकारणं विततं सर्वप्राणिविषयत्वेन विस्तीर्णं पुराणं सृष्ट्यादिमारभ्य प्रवृत्तत्वाचिरंतनं येन चरणेन देवेन पूतः शोधितः पुरुषो दुष्कृतानि तरित पापानि विनाशयति । पवित्रेणान्यस्य शोधकेन स्वयमि शुद्धेन तेन चरणदेवेन पूता वयं पाप्पानमरातिं पापक्षपं शत्रुमतितरेमातिशयेन छङ्घयामः ।

तत्रेव याज्यामाह—

लोकस्य द्वारंमर्चिमत्प्वित्रंम्। ज्योतिष्मद्भाः जमानं महंस्वत्। अमृतंस्य धारां बहुधा दोहं-मानम्। चरंणं नो लोके सुधितां दथातु, इति।

यदेतचरणाख्यं देवतास्वरूपं तदेतन्नोऽस्माकं स्वर्गलोके मुधितां सुखयुकामवस्थिति दधातु संपादयतु । कीदृशं चरणं लोकस्य द्वारं स्वर्गस्य द्वारवत्प्रवेश्वसाधनमाचमदर्चनायुक्तं सर्वैः पूज्यं पवित्रं शोधकं ज्योतिष्माचिषाः
प्रकाश्चनसामध्योपितं भ्राजमानं स्वयमपि दीप्यमानं महस्वन्माहात्म्ययुक्तम् ।
अमृतस्य पीयूषस्य धारा बहुधा दोहमानमनेकप्रकारेण संपादनशीलम् ।

अथ ' आग्नेयमष्टाकपालम् ' इत्यस्य हिवषो याच्यानुवाक्ययोः प्रतीके दर्शयति —

अग्निर्मूर्धा भुवंः, इति।

'अग्निर्मूर्था दिवः ककुत्' इति पुरोनुवाक्या । 'भुवो यज्ञस्य' इति याज्या । एतचोभयम् 'अग्निर्मूर्था' इत्यनुवाके व्याख्यातम् ।

अथ ' अनुमत्ये चरुम् ' इत्यस्य हविषो याज्यानुवाक्ययोः प्रतीके दर्श-

## अर्नु नोऽद्यानुंमतिरन्विदंनुमते त्वम्, इति।

'अनु नोऽद्यानुमितर्यक्षं देवेषु ' इति पुरोनुवाक्या । 'अन्विदनुमते त्वम्' इति याज्या । एतच्चोभयम् 'इदं वामास्ये हिवः' इत्यनुवाके व्याख्यातम् । अथ स्विष्टकृतो याज्यानुवाक्ययोः प्रतीके दर्शयति—

हव्यवाह स्वंष्टम् (४), इति ॥

देवी घृतेन चेतंसां च दोहंमानं चत्वारिं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशा-ध्याये तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

' हव्यवाहमभिमातिषाहम् ' इति पुरोनुवाक्या । 'स्विष्टमग्ने अभि तत्पृ-णाहि ' इति याज्या । एतच्चोभयम् ' जुष्टो दमूनाः ' इत्यत्र व्याख्यातम् ॥ इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणमाप्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठके तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थोऽनुवाकः ।

अपाद्याख्यानामिष्टीनां याज्यानुवाक्यास्तृतीयेऽभिहिताः । चतुर्थे ता इष्ट-योऽभिधीयन्ते । प्रथमं तावदिष्टीनां प्रस्तावं दर्शयति—

देवेभ्यो वै स्वर्गो छोकस्तिरोऽभवत् । ते प्रजापंतिमञ्जवन् । प्रजापते स्वर्गो वै नो छोक-स्तिरोऽभूत् । तमन्विच्छेतिं । तं यंज्ञकृतुभि-रन्वैच्छत् । तं यंज्ञकृतुभिनीन्वंविन्दत् । तिम-ष्टिभिरन्वैच्छत् । तिमिष्टिंभिरन्वंविन्दत् । तिदि- ष्टीनामिष्टित्वम् । एष्टंयो ह वै नामं । ता इष्टंय इत्याचंक्षते प्रोक्षण । प्रोक्षंप्रिया इव हि देवाः (१), इति ।

द्वितीयानुवाकवद्याख्येयम् ।

सामान्येन सर्वासामिष्टीनां पस्तावमुक्त्वा विशेषाकारेण प्रथमाया इष्टेः प्रस्तावं हविष्केष्टिविधानमुपहोमविधानं च दर्शयति—

तं तपें। ऽब्रवीत् । प्रजापते तपंसा वै श्रीम्यसि । अहमु वे तपों ऽस्मि । मां नु यंजस्व । अर्थ ते सत्यं तपों अविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीति । स एतमां प्रेयमण्डाकंपाछं निरंवपत् । तपंसे चहम् । अनुंमस्य चहम् । ततो वे तस्यं सस्यं तपों ऽअवत् । अनुं स्वर्ग छोकमं विन्दत् । सस्य ह वा अस्य तपों अवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं हिविषा यजेते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्नये स्वाहा तपंसे स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहां ऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहोतं (२), इति ।

अत्रेष्टिस्तपोसाधारणदेवत्या । अग्निरनुमतिश्च पुरस्ताचोपरिष्टाच सर्वेष्टिस्ताधारणदेवते । वाक्यं तु सर्वे द्वितीयानुवाकोक्ताशावाक्यवद्व्याख्येयम् । अथ द्वितीयामिष्टिं विधक्ते—

तः श्रद्धाऽबंबीत् । प्रजापते श्रद्धया वै

श्रांम्यसि । बहमु वै श्रद्धाऽस्मि । मां नु यंजस्व । अथं ते सत्या श्रद्धा अंविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीतिं । स एतमांग्नेय-मृष्टाकंपाछं निरंवपत् । श्रद्धायं चरुम् । अनुंमस्य चरुम् । ततो वै तस्यं सत्या श्रद्धाऽ-अंवत् । अनुं स्वर्ग छोकमंविन्दत् । सत्या ह वा अंस्य श्रद्धा अंवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं ह्विषा यजंते । य उं चै-नदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्नये स्वाहां श्रद्धाये स्वाहां । अनुंमस्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्नयं स्विष्ट-कृते स्वाहेतिं (३), इति ।

अथ तृतीयामिष्टिं विधत्ते—

तश् स्यमंत्रवीत । प्रजांपते सत्येन वे श्रांम्यित । अहमु वे स्यमंस्मि । मां नु यंजस्व । अथं ते स्यश् सत्यं अविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वेत्स्यसीति । स एतमांग्रेय-मष्टाकंपाछं निरंवपत । स्यायं चरुम् । अनुं-मस्य चरुम् । ततो वे तस्यं स्यश् स्यमंभ-वत् । अनुं स्वर्ग छोकमंविन्दत । सत्यश् ह वा अस्य सत्यं भंवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्दति । य एतेनं ह्विषा यजंते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्नये स्वाहां सत्याय स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां। स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्नयं स्विष्टकृते स्वाहितं (४), इति ।

अथ चतुर्थीमिष्टिं विधत्ते—

तं मनोऽत्रवीत । प्रजापते मनंसा वै श्राम्यसि । अहम वे मनोऽस्मि । मां नु यंजस्व । अथं ते सत्यं मनो अविष्यति । अनुं स्वर्ग छोकं वित्स्यसीति । स एतमांग्रेयमष्टाकंपाछं निरंव-पत्त । मनंसे चरुम् । अनुंसत्ये चरुम् । ततो वे तस्यं सत्यं मनोऽअवत । अनुं स्वर्ग छोक-मंविन्द्रत । सत्यः ह वा अस्य मनो अवति । अनुं स्वर्ग छोकं विन्द्रति । य एतेनं हविषा यजंते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्रये स्वाहा मनंसे स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽ-ग्रये स्विष्टकृते स्वाहेति ( ५ ), इति ।

अथ पश्चमीमिष्टिं विधत्ते— तं चरंणमब्रवीत् । प्रजांपते चरंणेन वै श्रांम्यसि । अहमु वै चरंणमस्मि । मां नु यंजस्व । अथं ते सत्यं चरंणं अविष्यति । अनुं स्वर्गे छोकं वेत्स्यसीति । स एतमांग्नेय-मष्टाकंपाछं निरंवपत् । चरंणाय चरुम् । अनुंमत्ये चरुम् । ततो वै तस्यं सत्यं चरंण-मभवत् । अनुं स्वर्गे छोकमंविन्दत् । सत्यः ह वा अस्य चरंणं अवति । अनुं स्वर्गे छोकं विन्दिति । य एतेनं हविषा यजंते । य उं चैनदेवं वेदं । सोऽत्रं जुहोति । अग्नये स्वाहा चरंणाय स्वाहां । अनुंमत्ये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । स्वर्गायं छोकाय स्वाहाऽग्नयं स्विष्ट-कृते स्वाहेतिं (६), इति ।

मत्येकिमधीविधाय तत्संघातरूपं कर्म विधत्ते—

ता वा एताः पश्चं स्वर्गस्यं छोकस्य हारंः । अपांचा अनुंवित्तयो नामं । तपः प्रथमाः रक्षिति । श्रद्धा हितीयांम् । सत्यं तृतीयांम् । मनंश्रवुर्थीम् । चरंणं पश्चमीम् । अनुं ह् वै स्वर्ग छोकं विन्दति । कामचारोऽस्य स्वर्ग छोके अविति । य एताशिरिष्टिं भिर्यजंते । य उं चैना एवं वेदं । तास्वंन्विष्ट । पष्टौ-

हीवरां दंद्यात्कः सं चं । स्त्रियं चाऽऽभारः समृद्ध्ये (७), इति।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशाध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ \*

अपहन्यन्ते स्वर्गप्रातिबन्धाः सर्वेऽपि याभिरिष्टिभिस्ता अपाद्याः । अन्यत्सर्वमप्यस्मित्रनुवाके द्वितीयानुवाकवद्याख्येयम् । ता एता उक्ता दिवः इयेनयोऽपाद्याश्च द्विविधा अन्तः पयोज्या बहिष्प्रयोज्याश्चेति । समस्तस्य चातुर्होत्रचयनस्य मध्ये प्रयोगो बोधायनवाक्येन पूर्वमुदाहृतः । बहिस्तु स्वर्गकामेन(ण)
चातुर्होत्रातपृथगेव प्रयोक्तव्यः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माघवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-बाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठके चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अथ पत्रमोऽनुवाकः।

चतुर्थेऽपाद्या इष्ट्योऽभिहिताः । पञ्चमे चातुर्होत्रचयनमभिधीयते । तत्राऽऽदौ चातुर्होत्रमत्रान्पशंसित—

ब्रह्म वै चतुंहीतारः । चतुंहीतृभ्योऽधिय्ज्ञो निर्मितः । नैनंश श्रमम् । नाभिचेरित्मागं-च्छति । य एवं वेदं, इति ।

य एते चतुर्होतृसंज्ञका मन्नास्ते ब्रह्म वै परब्रह्मस्वरूपा एव । सर्वजगत्सःछिहेतुत्वात् । दशहोतृचतुर्होतृपश्चहोतृषद्धोतृसप्तहोतृमन्नाः सर्वेऽपि चतुर्होतृशब्देनैवोच्यन्ते । एतेषां मन्नाणां जगत्मृष्टिहेतुत्वं चतुर्होतृशब्दवाच्यत्वं च
द्वितीयकाण्डस्य द्वितीयतृतीयपपाठकरूपे होतृमन्नब्राह्मणे बहुधा प्रपश्चितम् ।
एतेभ्यश्चतुर्होतृभ्यः सर्वोऽपि यज्ञोऽधिनिर्मितः । एतदपि तत्रैवोक्तम् । यः
पुमानेवं चतुर्होतृमन्नाणां ब्रह्मत्वं यज्ञनिर्वोहकत्वं च वेद तमेनं पुरुषं शप्तं

<sup>\*</sup> अत्र कचिद्धिको ग्रन्थः स यथा—" आशानुंविति श्रद्धा सत्यो हं। कामें। यज्ञः सत्यो हं। अन्यत्रं सत्य हं । इति।

पकारान्तरेण पुनः प्रशंसति-

यो ह वै चलंहीं तृणां चलहीं तृत्वं वेदं। अथी पश्चंहोतृत्वम् । सर्वा हास्मै दिशंः कल्पन्ते। वाचस्पतिहीं ता दशंहोतृणाम्। पृथिवी होता चलंहीं तृणाम् (१)। अग्निहीं ता पश्चंहोतृणाम्। वाग्घोता पड्डांतृणाम्। महाहं विहीं तां सप्तहोतृणाम्। पतहे चलंहीं तृणां चलहीं तृल्यम्। अथी पश्चंहोतृत्वम्। सर्वा हास्मै दिशंः कल्पन्ते। य एवं वेदं, इति।

यः पुमांश्रतुहों तृसं इकानामेतेषां मन्नाणां वहूनामेकेनैव चतुहों तृशब्देनाभिषेयत्वं वेद । अपि च पश्चस्वनुवाकेषु हो तृप्रतिपादनात्पश्चहों तृशब्दवाच्यत्वं च वेद । अस्मे पुरुषाय सर्वा अपि दिशः कल्पन्ते स्वस्वप्रयोजनसमर्था भवन्ति। आरण्यकेषु—'चित्तिः खुक्' इत्याद्यनुवाकेष्वाम्नाता ये हो तृपन्नास्तेषु मध्ये 'पृथिवी होता' इत्यस्य चतुहों तृपन्नस्याधिष्ठात्री देवता चतुर्वारमाहानेन अत्वा मत्युत्तरं दत्तवती। 'अग्निहोंता' इत्यस्य पञ्चहो तृपन्नस्याधिष्ठाता षह्वास्माहानेन। 'वाहाहिवहोंता' इत्यस्य सप्तहो तृपन्नस्याधिष्ठाता सप्तवारमाहानेन। 'वाहाहिवहोंता' इत्यस्य सप्तहो तृपन्नस्याधिष्ठाता सप्तवारमाहानेन। 'चतुर्हो तृपन्नदेवस्य श्री प्रतिष्ठः प्रजापति स्तन्नामेव सर्वेषां व्यवहारो अस्त्वित वरं ददो। तथा च तत्रा अम्रात्व हैना श्यत्व होतार इत्याचहारो अस्त्वित वरं ददो। तथा च तत्रा अम्रात्व हैना श्यत्व होतार इत्याचसत्वे दिते। तदेतचतु हो तृत्वं तत्र प्रपञ्चितत्वादत्र संग्रहीतम्। यन्तु पञ्चस्वनुवाकेषु होतुः सद्भावात्पञ्चहो तृत्वं तदत्र प्रपञ्चयते। चित्तिः खुगित्यादिमन्नाणां दशहो तृणां मध्ये वाचस्पति हो तृत्वेना अस्तातः। 'वाक्पति होता'

इति तस्मिन्ननुवाके समाम्नानात् । तथा चतुर्होतृमन्नावयवानां मध्ये पृथिवी होतेत्याम्नातः । पश्चहोतृमचावयवानां मध्येऽग्निहोतेत्याम्नातः । षड्ढोतृम-त्रावयवानां मध्ये वाग्घोतेत्यास्रातः। सप्तहोतृपत्रावयवानां मध्ये महाहवि-होतेत्यास्रातः । चतुर्होतृसंज्ञकानां सर्वेषां मन्नाणामेतदेव पूर्वकाण्डोक्तवरपदा-नैन चतुर्होतृत्वम् । अत्रोक्तपञ्चविधहोतृसद्भावेन पञ्चहोतृत्वं च । सर्वी हास्मा इत्यादि पुनर्वचनमुपसंहारार्थम् ।

पुनरिप प्रकारान्तरेण मन्नान्पशंसित-

एषा वै संविविद्या। एतद्वेषजम्। एषा पङ्किः स्वर्गस्यं लोकस्यां ज्ञसाऽयंनिः स्रुतिः (२)। एतान्योऽध्येत्यच्छंदिर्देशे यावंत्तरसंम् । स्वरेति। अनपत्रवः सर्वमायुरिति । विन्दते प्रजाम् । रायस्पोषं गौपत्यम् । ब्रह्मवर्चसी अवति, इति ।

येयं होतृमञ्जविद्येषेव सर्वविद्याऽनयैवापेक्षितस्य फलस्य लभ्यत्वात् । एतदेव मन्नजातं भेषजं सर्वानिष्टनिवारकम् । एषा विद्या पञ्चानुवाकरूप-त्वात्पिक्किः। सा च स्वर्गस्य लोकस्याञ्जसाऽयनिरनायासेन प्राप्तिहेतुः स्वित-र्मार्गः । एतान्पञ्चानुवाकरूपानम्त्रान्यः पुमानच्छिदिर्देशे गृहस्याऽऽच्छादकानि कटरूपाणि च्छदीं पि यावति दूरे न दृश्यन्ते तावति दूरेऽरण्ये गत्वा याव-त्तरसं यावद्भलमुचध्वनिनाऽध्यैत्यधिकत्वेन प्रामोति गुरुमुखाद्धीते जपति वेत्यर्थः । स पुमान्स्वरेति स्वर्गे मामोति । अनपत्रवोऽपकीर्तिरहितः सर्वमायु-रेति प्रजादिकं च लभते ब्रह्मवर्चसयुक्तश्च भवति । तत्र स्तुतिपसङ्गाद्यं पुरु-षार्थो जपविधिईष्टव्यः।

पुनरिप तं विधिमनूच मशंसित-

एतान्योऽध्येति । स्प्रणोत्यात्मानम् । प्रजां पितृन् , इति।

योऽयं पुमानेतान्मन्नान्पूर्वोक्तरीत्याऽधीते स स्वात्मानं स्वकीयां पुत्रादिपजां स्वकीयान्पितृपितामहादींश्च स्पृणोति तत्तदपेक्षितफल्लसंपादनेन प्रीणयति ।

पुनर्प्येतन्मश्चवेदितृपुरुषमुदाहृत्य प्रशंसति—

एतान्वा अंरुण औपवेशिर्विदांचंकार (३)। एतैरंघिवादमपांजयत । अथो विश्वं पाप्मा-नंम् । स्वययो । एतान्योऽध्येति । अधिवादं जंयति । अथो विश्वं पाप्मानंम् । स्वरेति, इति ।

उपवेशिपुत्रः कश्चिन्मुनिरहणाख्य एतान्मन्नान्विदांचकारारण्ये गत्वा ध्यानं कृतवान् । स मुनिरिधवादं स्वस्माद्धिकेन पुरुषेण सह विद्याविषये वादं कृतवा स्वयं जितवान् । अपि च सर्वमिष पाष्मानमपाजयद्विनाशितवान् । स्वर्थयौ च स्वर्गं च प्राप्तवान् । एवमन्योऽिष यथोक्तं फलं सर्वे प्रामोति ।

एवं बहुधा मन्नान्प्रशस्य तैमेन्त्रेश्रयनं विधत्ते—

प्तैर्भिं चिन्वीत स्वर्गकांमः । प्तैरायुंष्कामः। प्रजापशुकांमो वा (४), इति।

आयुरादिकामोऽस्मिश्रयनेऽधिकारी ।
कर्म विधाय तदंशरूपानुपधानविशेषान्विधत्ते —

पुरस्ताद्दशंहोतारमुदंश्चमुपंदधाति यावत्पदम् । हृदंयं यज्ञंषी पत्न्यों च । दक्षिणतः प्राश्चं चतुंहोतारम् । पश्चादुदंश्चं पश्चंहोतारम् । उत्तरतः प्राञ्चः षड्ढोतारम् । उपरिष्टात्प्राञ्चंः सप्तहोतारम् । हृदंयं यज्ञंःषि पत्न्यंश्च । यथा-वकाशं ग्रहोन् । यथावकाशं प्रतिग्रहाँछोकं-पृणाश्चं । सवीं हास्येता देवताः प्रीता अभीष्टां भवन्ति (५) । स देवमिंग्ने चिनुते , इति।

चित्तिः सुगित्यादिमत्रसंघो दशहोता । तन्मत्रोपधेयाऽपीष्टका दशहोतेत्यु-च्यते । दशहोत्रक्षपामिष्टकां पूर्वस्यां दिश्युदगपवर्गमुपदध्यात् । 'सुवर्णे धर्मम् ' इत्यनुवाको हद्यसंज्ञकः । तेनोपघेयमपीष्टकारूपं हदयमित्युपदघ्यात् । ' अग्निर्यजुःभिः सविता स्तोमैः । इन्द्र उक्थामदैः ' इत्याद्यनुवाकोक्तानि मन्नाणि यजुर्नीमकानि । तैरुपधेयमपि यजुरित्युच्यते । ते यजुरी द्वे जपद-ध्यात् । ' सेनेन्द्रस्य ' इत्याचनुवाकोक्ताः पत्नीसंज्ञकाः । तन्मत्रैरुपधेया अपि पत्न्यः । ते अपि द्वे उपदध्यात् । तदेवं दशहोतृमन्नैर्देशेष्टकाः । हृदयमन्नेणैका । यजुर्भन्नाभ्यां द्वे देवपत्नीमन्त्राभ्यां द्वे इत्येतावतीः पूर्वस्यां दिशि यावत्पद्मुप-दध्यात् । पदमुपधानस्थानं तद्यावत्स्वीकृतं तावत्येव सर्वोपधानमन्तर्भावयेत् । एतच सर्व बोधायनः स्पष्टमुदाजहार । ब्रह्मचित्तस्य प्रसिद्धं क्षेत्रकरणं यथा सावित्रस्यैतावदेव नानाऽत्र लेखा भवन्ति, अथ पुरस्तादुदीचीईशेष्टका उपद-धाति चित्तिः स्रुक्तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सीद्। चित्तमाज्यं तया देवतयाऽ-क्रिरस्वद्धुवा सीदेति दश हृदयेष्टकामुपद्धाति। सुवर्णे घर्मे परिवेद वेनमिल्यनु-द्वत्य देवैः स मानसीन आत्मा जनानामित्यन्तो यजुरिष्टके उपद्धात्यग्निर्यजु-भिस्तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सीद । सविता स्तोमैस्तया देवतयाऽङ्गिरस्व-द्धुवा सीदेत्यथ पत्नीष्टके उपद्धाति । सेनेन्द्रस्य तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्धुवा सीद । सेना बृहस्पतेस्तया देवतयाऽङ्गिरस्वद्ध्रुवा सीदेत्येवं पुरस्तादुपथाय दक्षिणस्यां दिशि पृथिवी होतेत्यादिभिश्रतुर्होतृमञ्जेश्रतस्र इष्टका अनन्तरभा-विना हृदयमन्त्रेणैका, अनन्तराभ्यां यज्जभ्या पत्नीभ्यां च द्वे द्वे इत्येवं प्रागप-वर्गमुपदध्यात् । प्रतीच्यां दिश्यग्निर्होतेत्यादिचतुर्भिर्मन्नैः पश्चहोतृसंज्ञकैश्वतस्र इष्टकाः पूर्ववत्तदनन्तरभाविभिर्हद्ययजुःपत्नीमञ्जेश्रेष्टका उदगपवर्गमुपद्थ्यात् । तदुत्तरस्यां दिशि वाग्घोतेत्यादिभिः षड्ढोतृमञ्जैः षडिष्टकाः पूर्ववत्तद-नन्तरभाविभिर्हृदययजुःपत्नीमब्रैस्तत्तदिष्टकाश्च प्रागपवर्गमुपदध्यात् । उपरि-ष्टादित्यनेन मध्यदेश उपलक्ष्यते । अन्तरिक्षस्योपधानयोग्यताभावात् । अत अर्ध्वदिग्बुद्ध्या मध्यदेशे महाहविहींतेत्यादिभिः सप्तहोतृसंज्ञकैः सप्तेष्टकाः पूर्व-वत्तदनन्तरभाविभिर्भन्नेहृदययजुःपत्नीष्टकाश्च प्रागपवर्गमुपदध्यात् । एतदेव विवक्षित्वा दक्षिणादिचतुर्दिक्शेषत्वेन ' हृद्यं यज्ञू श्वि पत्न्यश्च ' इत्याम्ना-तम् । सर्वेष्वेतेषु होत्मन्नानुवाकेष्वन्तिमभागाः 'वाचस्पते विधे नामन् ' इत्याद्यो ग्रहमन्त्रास्तैरुपधेया इष्टकाविशेषा अपि ग्रहसंज्ञकाः । तान्सर्वान्यथा-वकाशमुपदध्यात् । ' देवस्य त्वा सवितुः मसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ता-भ्याम् ' इत्यनुवाकोक्ताः मतिग्रहमन्त्रास्तैरुपधेया इष्टकाविशेषा अपि मति-ग्रहाः । लोकंपृणेतिमत्रोपधेया इष्टका अपि लोकंपृणाः

हुँ।कंपृणाश्च यथावकाशमुपदध्यात् । एवमुपधाने सत्यस्य यजमानस्य सर्वा अपि तत्तन्मत्रोक्ता देवतास्तुष्टा अभीष्टफलप्रदाश्च भवन्ति । ततोऽयं देवैश्व सहितमाग्नें चितवान्भवति ।

अस्य चयनदेशस्येयत्तां विधत्ते-

रथसंमितश्चेत्व्यः । वज्रो वै रथः । वज्रेणैव पाप्मानं भ्रातृंव्यः स्तृणुते । पक्षःसंमित-श्चेत्व्यः । एतावान्वे रथः । यावंत्पक्षः । रथ-संमितमेव चिनुते , इति ।

रथस्य यावद्देशोऽपेक्षितस्तावति देशे चयने सित रथसंमितो रथतुल्योऽभि-भवति । रथो हि वजस्य तृतीयांशत्वादृज्जक्ष्यः 'रथस्तृतीयम् 'इति श्रुतेः । अतः पापक्षपं शत्रुं वज्जेणेव हिनस्ति । पक्षःशब्देन रथस्यैकभागवित चक्रमु-च्यते । चक्रपरिमिते देशे चेतव्यः । न चैवं सित रथसंमितत्वं विरुध्यते । चक्रं यावदस्ति तावानेव रथस्य मुख्योंऽशः । अतश्चक्रसंमितत्वेन रथसंमित एव भवति ।

एतस्य चयनस्य कर्मविशेषयोगेन(ण) फलविशेषं दर्शयति —

इममेव छोकं पंशुबन्धेनाभिजयति । अथो अग्निष्टोमेनं (६)। अन्तरिक्षमुक्थ्येन। स्वरित-रात्रेणं। सर्विष्ट्रोकानंहीनेनं। अथो सत्रेणं, इति।

एतच्चयनयुक्तेन पशुवन्धाप्तिष्टोमयोरन्यतरेण भूलोकजयः । भूमौ विद्यमाना भोगाः प्राप्यन्ते । चयनयुक्तेनोक्थ्येनान्तिरक्षलोकभोगप्राप्तिः । चयनयुक्तेनाितरात्रेण स्वर्गभोगप्राप्तिः । अहीनसत्रयोरन्यतरेण चयनयुक्तेन सर्वका-मप्राप्तिः ।

चयनस्य दक्षिणां विधत्ते—

वरो दक्षिणा । वरेणैव वरंश स्प्रणीति । आत्मा हि वरं:, इति । वरशब्देन गौरभिधीयते 'गौर्वे वरः ' इत्यापस्तम्बेनाभिधानात् । 'सा हि वरः 'इति श्रुतेश्व। एवं सित श्रेष्ठेनैव दक्षिणाद्रव्येण श्रेष्ठं प्रीणयित। श्रेष्ठ आत्मा सर्वस्य भोज्यस्य तच्छेषत्वात्। ततः स्वात्मानमेव प्रीणयतीत्युक्तं भवति।

पक्षान्तरमाह—

एकंविश्शितिईक्षिणा ददाति । एकविश्शो वा इतः स्वर्गी छोकः। प्रस्वर्ग छोकमांप्रोति (७)। असावांदित्य एंकविश्शः । अमुमेवाऽऽ-दित्यमांप्रोति, इति।

भूळोकमारभ्य सत्यलोकान्ताः सप्त लोकाः । ते प्रत्येकमुत्तमाधममध्यमभोग्गेन त्रिविधाः । तथा सति सत्यलोके योऽयमुत्तमभोगयुक्तश्ररमः स्वर्गः सोऽयमधमभूलोकमपेक्ष्यैकविंशतिसंख्याप्रको भवति । अतः संख्यासाम्यात्म-कृष्टं स्वर्गमामोति । 'द्वादश मासाः पश्चर्तवस्रय इमे लोका असावादित्य एकविंशः' इति श्रुतेः । आदित्यस्यैकविंशत्वात्संख्यासाम्येन तं प्रामोति ।

पक्षान्तरं विधत्ते —

शतं ददांति । शतायुः प्ररुषः शतेन्द्रियः। आयुंष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति, इति।

यथा गवामेकविंशत्या स्वर्गादित्यमाप्तिः। तथा गवां श्रतेनाऽऽयुरिन्द्रि-ययोः प्रतिष्ठितत्वं भवति ।

पक्षान्तरं विधत्ते—

सहस्रं ददाति । सहस्रंसंमितः स्वर्गो छोकः । स्वर्गस्यं छोकस्याभिजित्यै, इति ।

स्वर्गभोग्यद्रव्याणां बहुमूल्यत्वात्स्वर्गस्य सहस्रसंभितत्वम् । अतः सहस्र-दानेन स्वर्गाभिजयः । त एते पक्षाः शक्त्यनुसारेण विकल्पिताः ।

एवं पक्षान्तरं विधत्ते—

अन्विष्टकं दक्षिणा ददाति । सर्वाणि वयांशसि (८)।

## श्रीमत्सायणाचार्यविराचितभाष्यसमेतम् [शृतीयकाण्डे-

# सर्वस्याऽऽप्तये । सर्वस्यावंरुद्वचै, इति।

एकैकामिष्टकामिन्वित्यर्थेऽन्विष्टकिमितिशब्दः । प्रतीष्टकमेकैका गौर्देया । तासु गोषु सर्वाणि वयांसि संपादनीयानि । वयोविशेषाश्चाऽऽपस्तम्बेन दिश्वताः—''एकहायनप्रभृत्या पश्चहायनेभ्यो वयांसि'' इति । तच्च सर्वभोग्यप्राप्त्ये तद्वशीकाराय च भवति ।

इष्टकासंख्यया संख्येयानां गवामलाभे पक्षान्तरद्वयं विधत्ते— यदि न विन्देतं । मन्थानेतावतो दंद्यादोद्-नान्वां । अश्चते तं कामंम् । यस्मै कामांया-ग्निश्चीयते, इति ।

यदि दिरद्रो गावस्तावतीर्न छभेत तदा यावत्य इष्टका एतावतो मन्थानोदः नान्वा दद्यात् । क्षीरादौ द्रवद्रव्ये सक्तिपिष्टिमिश्रेण निष्पन्नो मन्थः । एतहाने-नापेक्षितं कामं प्रामोति ।

वैकल्पिकीं दक्षिणां विधाय नियतां विधत्ते—

पष्ठौहीं त्वन्तवितीं दद्यात । सा हि सवीणि वयांश्सि । सर्वस्याऽऽप्त्यें । सर्वस्यावंरुद्वचै,

(९) इति।

तुश्रन्दो विकल्पनिष्टत्त्यर्थः । चतुर्वर्षा गौः पष्टौही सा चान्तर्वती गर्भिणी । तस्यां दत्तायां सर्वाणि वयांसि दत्तानि भवन्ति । एकहायनादीनां तत्र संभवात् । तच सर्वस्य भोगस्य पाप्त्ये वशीकाराय च भवति ।

द्रव्यान्तरं विधत्ते —

हिरंण्यं ददाति । हिरंण्यज्योतिरेव स्वर्गे छोक-

मेति, इति।

हिरण्यसदृशं ज्योतिर्यस्यासौ हिरण्यज्योतिः। तादृशो भूत्वा स्वर्गं प्रामोति। द्रव्यान्तरं विधत्ते—

वासों ददाति । तेनाऽऽयुः प्रतिरते, इति ।

वाससो दीर्घत्वादायुर्दे दिहेतुत्वम् । यदुक्तं वोधायनेन—"वेदिं विभिमीते वेदितृतीये यजेतेति विज्ञायते । तस्याः सौभिकं मानमेतावदेव नानासौभिका-त्रक्रमाचृतीयांशः स प्रक्रमः स्यात्तेन वेदिं विभिमीते" इति ।

तदेतद्विधत्ते —

वेदितृतीये यंजेत । त्रिषंस्या हि देवाः । स संत्यमित्रं चिंनुते, इति ।

सौमिकवेद्यास्तृतीयेंऽशे चयनं कृत्वा तत्र यजेत । अंशत्रये त्रिसंख्या विद्यते । तया च संख्यया सत्यमेतदिति देवा विश्वसन्ति । अत एव तत्र तत्राऽऽम्नायते—" त्रिराह । त्रिषत्या हि देवा इति । त्रिह्वयति । त्रिषत्या हि देवा । त्रिह्वयति । त्रिषत्या हि देवाः " इति । तस्माचृतीयभागेन सत्यसहितोऽग्निश्चितो भवति । अग्नौ न किचिद्प्यनृतं वैकल्यं भवतीत्यर्थः ।

पूर्वत्रेममेव लोकं पशुबन्धेनेत्यादिना पशुबन्धाग्निष्टोमादावेतच्यनमभ्युपगतम्।
तत्र पशुबन्धपक्ष एव वेदितृतीयत्वविधानं व्यवस्थापयन्ति—

तदेतत्पशुबन्धे ब्राह्मणं ब्रूयात । नेतरेषु युक्तेषु, इति ।

तदेतद्वाह्मणं वेदितृतीयत्वविधिवाक्यं पशुवन्धादितरेष्विष्ठष्टोमादिषु न बूयात्।

यज्ञसभायामागतेभ्यो विद्वस्यो दक्षिणां विधत्ते—

यो ह वै च छंहीं तृन सुसवनं तं पीयत व्यान्वेद (१०)। तृष्यंति प्रजयां प्रशुक्तिः। उपैनः सोमपीथो नेमति। एते वै च लुंहीं तारोऽ तुस-वनं तं पीयत व्याः। ये ब्राह्मणा बंहु विदंः। तेभ्यो यह क्षिणा न नयेत्। दुरिष्टः स्यातः। अग्रिमंस्य वृज्ञीरन्। तेभ्यों यथाश्रद्धं दं चात्। स्विष्टमे वैति तं क्रयते। नास्याप्तिं वं ज्ञते (१९), इति। चतुर्होतृमञ्जाणामभिमानिनो देवाः प्रातःसवनादिषु प्रतिसवनं तृप्तिं प्रापणीया इति यो वेद स प्रजया पशुभिश्च तृष्यित सोमपानफलमप्येनमुपनमित । के चतुर्होतृदेवा इति तदुच्यते । सभायामुपिविष्टा बहुविदो वेदशास्त्राभिज्ञा ब्राह्मणा एव ते चतुर्होतृदेवाः । तेभ्यो दक्षिणाया अदानेऽनुष्टितं पशुबन्धा-प्रिष्टोमादिकमे दुरिष्टं स्यात् । अस्य यजमानस्यतं चितमिश्रमिपि ते विनाश-येयुः । तस्मात्स्वकीयश्रद्धानुसारेण दक्षिणायां दत्तायां दोषद्वयं न भवति । इष्टकानामुपादानद्रव्यं विधत्ते—

हिरण्येष्टको भंवति । यावंदुत्तममंङ्गुळिकाण्डं यंज्ञपरुषा संमितम् । तेजो हिरंण्यम्, इति ।

हिरण्येन निर्मिता इष्टका यस्याग्नेः सोऽयं हिरण्येष्टकः । त्रिष्वङ्गिलिपर्वसू-त्रममग्रमङ्गुलिपर्व यावद्भवति तावदिष्टकायाः परिमाणम् । तच्च यज्ञपुरुषस्य पर्वणा सदृशं भवति । हिरण्यं च तेजोक्षपत्वात्प्रशस्तम् ।

तस्य हिरण्यस्यालाभे घृतेनाक्ताः शर्करा विषक्ते—

यदि हिरंण्यं न विन्देत् । शर्करा अक्ता उपदृध्यात् । तेजों घृतम् । सतंजसमेवाग्निं चिनुते, इति। घृतस्य तेजोक्ष्पत्वात्तेनाक्तानां शर्कराणामुपधाने चितोऽशिः सतेजा भवति। अथ विकल्पितं चयनाङ्गं विधत्ते—

अभि चित्वा सेांत्रामण्या यंजेत मैत्रावरूण्या वां । वीर्थेण वा एष व्यृध्यते । योऽभिं चिनुते । यावंदेव वीर्थेस् । तदंश्मिन्द्धाति, इति ।

सौत्रामणी संहितायां 'स्वाद्वीं त्वा' इत्यनुवाकेन ब्राह्मणे त्विन्द्रस्य सुषुवा-णस्य यित्रषु यूपेष्वित्यनुवाकाभ्यां च विहिता । सेयमत्र चयनादूर्ध्वमङ्गत्वेना-सुष्ठेया । यद्वा मैत्रावरुण्यामिक्षा वा तदङ्गत्वेनानुष्ठेया । तदनुष्ठानेन यद्वीर्यं चयनेन विनष्टं तत्पुनः संपादितं भवति ।

चातुर्होत्रचयनतद्देदनयोः फलं दर्शयति—

ब्रह्मणः सायुंज्यः सळोकतांमाप्रोति । एता-

सामिव देवतानाः सायुंज्यम् । सार्षिताः समानळोकतांमाप्नोति । य एतम्प्रिं चिनुते । य उं चैनमेवं वेदं, इति ।

'ब्रह्म वै चतुर्होतारः' इति चतुर्होतृमञ्जाणां ब्रह्मत्वाभिधानात्, तदीयच-यनेन ब्रह्मणश्रुतुर्भुखस्य सायुज्यं तादात्म्यं सलोकतामेकलोकनिवासं वा प्राम्नोति । तथैतासां तत्तन्मञ्जोक्तानां तत्तद्भिमानिनां देवतानां तादात्म्यं समानेश्वर्यं समानलोकतां वा प्राम्नोति । अत्र श्रद्धादितारतम्येन फलस्य विविधत्वम् ।

चातुर्होत्रचयनस्याङ्गविधायकं ब्राह्मणं सावित्रनाचिकेतयोरतिदिश्चति — एतदेव सांवित्रे ब्राह्मणम् । अथों नाचिकेते, ( १२ ) इति ॥

होता चतुंर्होतॄणार स्नुतिश्चंकार वा भवन्त्यग्निष्टोमेनांऽऽम्नोति वयांर सि वयांरिस सर्वस्याऽऽप्तये सर्वस्यावंरुद्ध्ये वेदं वृञ्जते चिनुते नवं च ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशाध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अत्र मीमांसा । प्रथमाध्यायस्य चतुर्थर्यः चिन्तितम् —

'शर्करा उपधत्तेऽक्तास्तेजो वे घृतमत्र किम् ।
तेलादिनाऽञ्जिता अक्ता घृतेनेवाथ वाऽञ्जनम् ॥
तेलादिनाऽपि मुख्यत्वादसंजातविरोधनात् ।
अमाप्तार्थत्वतश्चास्य विधेर्वादाद्धलित्वतः ॥
सामान्यमननुष्टेयं विशेषस्तु विधो न हि ।
घृतेनेवाञ्जनं वाक्यशेषात्संदिग्धनिर्णयात् ॥
अर्थवादगता चेयं स्तुतिर्धृतमुपेयुषी ।
बोधयन्ती विधेयत्वं घृतस्य गमयेद्विधिम् ॥

'अक्ताः शर्करा उपद्धाति ' 'तेजो वै घृतम्' इति श्रूयते। मृत्तिकामिश्राः धुद्रपाषाणाः शर्कराः । ताश्र घृततैलवसादीनामन्यतमेन द्रव्येणाञ्जनीयाः । कुतः—अञ्जनसाधनसामान्यवोधकस्य विधिवाक्यस्य घृतविशेषस्य वोधका-

र्थवादात्मबलत्वात् । तत्माबल्ये च मुख्यत्वादयस्त्रयो हेतवः । स्वार्थतया धिर्मुख्यत्वम् । प्रथमश्चतत्वाञ्चासंजातिवरोधित्वम् । अनिधगतार्थवोधकत्वादप्रार्थत्वम् । अर्थवादस्तु विधिस्तावकत्वादमुख्यः । चरमश्चतत्वात्संजातरोधी। ज्ञातार्थानुवादित्वात्माप्तार्थः। तस्माद्येनकेनाप्यञ्जनिमिति माप्ते ब्रूमः—
धिवाक्येन किमञ्जनसाधनसामान्यं विधीयते तिद्वशेषो वा । नाऽऽद्यः—
मान्यस्याननुष्ठेयत्वात् । न द्वितीयः— अक्ताः शर्करा इत्यत्र घृततेलादिशेषवाचकशब्दाभावात् । तत उक्तरीत्या मबलमि विधिवाक्यमनुष्ठारोग्यविशेषे संदेहजनकत्या निर्णयहेतुमर्थवादमपेक्षते नतु तेन सह विख्नेते । अर्थवादेऽपि घृतस्य विधिर्नास्ति, इति चेत् । न । विधेरुक्नेयत्वात् ।
। जो वै घृतस् ' इत्येवं तेजस्त्वेन घृतस्य स्तूयमानत्वाद्विधेयत्वं गम्यते ।
तत्स्तूयते तद्विधीयते ' इति न्यायात् । तेन च विधेयत्वेन विधायकः
दः कल्प्यते ' घृतेनाक्ताः ' इति । तस्माद्घृतेनैवाञ्चनम् ।

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्ति-रीयबाह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठके पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

### अथ पष्टोऽनुवाकः ।

पश्चमे चातुर्होत्रचयनमभिहितम् । उत्तरेषु चतुर्ध्वनुवाकेषु वैश्वसृजचयनमभ्धीयते । तच बोधायनेन स्पष्टमभिहितम्—' अथ वैश्वसृजस्तस्य प्रसिद्धं करणं यथा सावित्रस्यैतावदेव नाना तिस्रो लेखा भवन्ति । अथान्तिमायां नायामुपद्धाति यच्चामृतं यच मर्त्यमित्यष्टाद्श ' इति । त एते मन्नाः षष्टानिकेऽभिधीयन्ते । तत्र प्रथमं मन्नमाह—

यञ्चामृतं यञ्च मर्द्धम् । यञ्च प्राणिति यञ्च न । सर्वास्ता इष्टंकाः कृत्वा । उपं कामदुवां देधे । तेनर्षिणा तेन ब्रह्मणा । तया देवतंयाऽ-क्रिर्स्वद्ध्वा सींद, इति ।

छोके यदमृतं विनाशरहितं वस्तु यच मत्ये विनश्वरं यच श्वासोपेतं जङ्गमं द्रिष श्वासरहितं स्थावरं ता अमृतादिरूपाः सर्वा अपि कामदुघाः स्वापे-त्तफलस्य दोहयित्रीरिष्टकाः कृत्वेह क्षेत्रेऽहमुपद्थे। हे, इष्टके त्वं तेन- र्षिणा मन्नदिश्चना तेन च ब्रह्मणा मन्नेण तया त्वदिभमानिन्या देवतयाऽिक-रस्वदिक्षरोभिरिवोपहिता सती स्थिरोपिवश ।

अथ द्वितीयमन्नमाह—

सर्वाः स्त्रियः सर्वान्युःसः । सर्वे न स्त्रींयुमं च यत् । सर्वास्ताः, इति ।

न स्त्रीपुमं स्त्रीपुरुषविलक्षणं नपुंसकम् । व्यक्तित्रयक्ष्यास्ताः सर्वी इष्टकाः कृत्वेत्यादिकमनुषज्यते । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् ।

अथ तृतीयमाह—

यावंन्तः पाश्सवो भूमें (१)। संख्याता देवमाययां। सर्वास्ताः, इति।

पांसवः परमाणवः। ते च मनुष्यादिभिः संख्यातुमशक्यत्वादेवमायया परमेश्वरशक्त्या दुर्घटकारिण्या संख्याता यावन्तो भवन्ति ताः सर्वा इत्यादि पूर्ववत्।

अथ चतुर्थमाह-

यावंन्त ऊषाः पश्चनाम् । पृथिव्यां पृष्टिहिताः । सर्वास्ताः, इति ।

पशूनां गवादीनां पुष्टिकारित्वेन पुष्टिक्याः । पृथिव्यां हिता अवस्थिताः । ऊषाः क्षारमृद्धिशेषा यावन्तः सन्ति ताः सर्वी इत्यादि ।

अथ पश्चममाह—

यार्वतीः सिकंताः सर्वाः । अप्स्वं-न्तश्च याः श्रिताः । सर्वास्ताः, इति । जलमध्ये भूम्यां वाऽवस्थिताः सिकताः ।

अथ षष्ठमाह—

यावंतीः शक्तंरा धृत्ये । अस्यां प्रथिव्यामधिं (२)। सर्वास्ताः, इति । दार्ट्यार्थे पृथिव्यामुपर्यवस्थिताः शर्कराः श्रुद्रपाषाणाः । अथ सप्तममाह—

> यावन्तोऽश्मांनोऽस्यां प्रंथिव्याम् । प्रतिष्ठासु प्रतिष्ठिताः । सर्वास्ताः, इति ।

भूमेरुपरि प्रतिष्ठासु दृढस्थलीष्ववस्थिता अश्मानः पौढाः पाषाणाः । अथाष्ट्रममाह—

> यावंतीर्वोरुयः सर्वाः । विष्ठिताः प्रथिवीमनुं । सर्वोरुताः , इति ।

पृथिवीमनु प्राप्य तत्र तत्र विशेषेणावस्थिता वीरुधो वह्यः। अथ नवममाह—

> यावंतीरोषंधीः सर्वाः । विष्ठिंताः पृथिवीमनुं । सर्वास्ताः (३), इति ।

ओषधीर्वीह्यादयः। अथ दशमगाह—

> यावंन्तो वनस्पतंयः । अस्यां पृथिव्यामिथं । सर्वास्ताः, इति ।

वनस्पतयोऽश्वत्थपनसादयः। अथैकादशमाह—

> यावंन्तो ग्राम्याः पशवः सर्वे । आर्ण्याश्च ये। सर्वोस्ताः, इति।

गवाश्वादयो ग्राम्याः । उष्ट्रादय आरण्याः । अथ द्वादशमाह—

> ये द्विपाद्श्वतुंष्पादः । अपादं उदरसर्पिणः । सर्वास्ताः, इति ।

द्विपादो मनुष्याः पक्षिणश्च । चनुष्पादो गवादयः । पादरहिता उदरेणैव गच्छन्तः सर्पजलूकादयः ।

अथ त्रयोदशमाह—

यावदाञ्जनमुच्यते (४)। देवत्रा यर्च मानुषम्। सर्वास्ताः, इति।

देवत्रा देवेषु चक्षुषि मक्षेपणीयमाञ्जनं यावदुच्यते यदिप मानुषं मनुष्यैः मक्षेपणीयम् । त्रिककुत्पर्वतादिजन्यमाञ्जनम् ।

अथ चतुदर्शमाह—

यावंत्कृष्णायंसः सर्वम् । देवत्रा यत्रं मानुषम् । सर्वास्ताः , इति ।

देवत्रा देवलोके कृष्णवर्णेनायसा निर्मितमायुधादि मानुषं च कुठारादि । अथ पश्चदशमाह—

> यावं हो हायं स्थ सर्वं म् । देवत्रा यर्च मानुषम् । सर्वोस्ताः, इति ।

लोहायसं ताम्रजन्यं पात्रम्। अथ षोडशमाह—

सर्वः सीसः सर्वे त्रष्ठं । देवत्रा यर्चं मानुषम् ( ५ ) । सर्वोस्ताः, इति ।

सीसं त्रपु च तारतम्येनं चैकवर्ण छोइद्वयम् । अथ सप्तदशमाह—

सर्वे १ हिरंण्यः रजतम् । देवत्रा यर्च मानुषम् । सर्वास्ताः, इति। हिरण्यं द्विविधं श्वेतं पीतं च। तत्र श्वेतं रजतं पीतं सुवर्णम्। अथाष्टादशमाह—

सर्वश् सुवंर्णश् हरितम् । देवत्रा यत्रं मानुषम् । सर्वास्ता इष्टंकाः कृत्वा । उपं कामदुघां दघे । तेनिर्षंणा तेन ब्रह्मणा । तयां देवत्रयाऽङ्गिर्-स्वद्ध्रवा सींद (६), इति ॥

भूमेरिष विष्ठिताः पृथिवीमनु सर्वास्ता उच्यते मानुषर सीद ॥

यच स्त्रियंः पाश्सव ऊषाः सिकंताः शकेरा अश्मानो वीरुघ ओषंधीवनस्पतंयो ग्राम्या ये द्विपादो यावदाञ्जनं कृष्णायंसं छोहायंस सिस् हिरंण्य समुवर्ण सहिरं तमष्टादंश ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशा-ध्याये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

हरितं पीतं हिरण्यम् । अत एव मनोहरत्वात्सुवर्णम् । तच देवलोकगतं मनुष्यलोकगतं च यद्यदस्ति ताः सर्वाः कामदुषाः कृत्वोपद्धे । सर्वत्रानुष- क्वातनार्थं पुनः पाठः ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारो कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वाद्दाप्रपाठके षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

थय सप्तमोऽनुवाकः ।

षष्ठे तिसृषु छेखासूत्तमछेखायामुपधानार्था मन्ना उक्ताः । मध्यमछेखा-यामुपधानार्था मन्नाः सप्तमेऽभिधीयन्ते । यदुक्तं बोधायनेन—''अथाभ्यन्त-रायां छेखायामुपदधाति—सर्वा दिशो दिक्ष्विति पञ्चदश्'' इति । तत्र प्रथम-मन्नमाद्

> सर्वा दिशों दिश्व । यच्चान्तर्भूतं प्रतिष्ठितम् । सर्वास्ता इष्टंकाः कृत्वा । उपं कामुदुर्घा

द्धे । तेनिषिंणा तेन ब्रह्मंणा । तयां देवतं-याऽङ्गिरस्वद्धुवा सींद, इति ।

याः प्राच्यादिदिशः सन्ति यच तासु दिक्ष्वन्तर्भूतं पर्वतादिकं स्थैर्येणाव-स्थितम् । सर्वास्ता इष्टका इत्यादि पूर्ववत् । अथ द्वितीयमाह—

> अन्तरिक्षं च केवंछम् । यद्यास्मि-व्रन्तराहितम् । सर्वास्ताः, इति।

यदन्तरिक्षं केवलमवकाशरूपं यचास्मिनन्तरिक्षे मध्ये स्थितं विमानादि-कम् । सर्वास्ता इत्यादि पूर्ववत् ।

अथ तृतीयमाह—

ञान्तिरिक्ष्यंश्च याः प्रजाः (१) । गन्धर्वाप्सरसंश्च ये। सर्वास्ताः, इति।

अन्तरिक्षेऽवस्थिता आन्तरिक्ष्यस्तासु प्रजासु मुख्या गन्धर्वाप्सरसः। अथ चतुर्थमाह—

सर्वानुदारान्त्मि छिछान् । अन्तिरंश्चे प्रतिष्ठितान् । सर्वास्ताः, इति ।

उदारानतिबहुलान्सलिलाञ्जलभेदानन्तरिक्षे प्रतिष्ठितान्मेघमध्येऽवस्थितान्। अथ पश्चममाह—

> सर्वानुदारान्त्सं छिछान् । स्थावराः प्रोष्याश्च ये । सर्वास्ताः , इति ।

वृष्टिरूपा बहुला जलविशेषा अत्रोच्यन्ते । स्थावराः स्थिरत्वेन द्वक्षाग्र-बिन्द्वादिरूपेणावस्थिता आपः । प्रोष्या वायुना चलन्त्य आपः ।

अथ षष्टमाह—

सर्वी धुनिः सर्वी ध्वःसान् । हिमो

## यचं शीयतें (२)। सर्वास्ताः, इति।

धुनिरत्राऽऽकाशगङ्गा । ध्वंसा वाय्वादिकृता जलशोषाः । हिमवत्पर्वता-दिषु हिमशब्दवाच्यो जलघनः शीयतेऽधः पति ।

अथ सप्तममाह—

सर्वान्मरींचीन्वितंतान् । नीहारी यर्च शीयतें । सर्वास्ताः, इति।

अन्तरिक्षसंचारिणः सूर्यरक्षमयो मरीचयः । घनीभावरहितो जलपरमाणुससूहोऽधःपतन्नीहारः ।

अथाष्ट्रममाह—

सर्वी विद्युतः सर्वीन्त्स्तनियत्नून् । हादुनीर्यत्रं शीयते । सर्वोस्ताः, इति ।

विद्युतश्रश्रलप्रभाः । स्तनियत्नवो मेघाः । हादुन्यो गर्जनानि । यद्पि श्रीयतेऽश्चन्यादिरूपेणाधः पति ।

अथ नवममाह—

सर्वाः स्रवंन्तीः सरितंः । सर्वंमप्सुचरं च यत् । सर्वोस्ताः (३), इति ।

स्रवन्तीः सरितो गोदावर्यादयः । अप्युचरं मत्स्यादिकम् । अथ दशममाह—

याश्च कूप्या याश्चं नाद्याः समुद्रियाः । याश्चं वैशन्तीरुत प्रांसचीर्याः । सर्वोस्ताः, इति।

कूपे नद्यां समुद्रे वैशन्ते चावस्थिता आपः कूप्याद्याः । प्रासचीः प्रकर्षेण समन्तादन्योन्यं समवेता आपः ।

अथैकादशमाह—

ये चोत्तिष्ठन्ति जीमूताः । याश्व वर्षन्ति वृष्टयः । सर्वास्ताः, इति । जीमूता मेघा उत्तिष्ठन्त्यूर्ध्व घनीमूतास्तिष्ठान्त । द्रष्ट्यो वर्षन्ति भूमौ पतन्ति । अथ द्वादशमाह—

तप्स्तेजं आकाशम् । यचांऽऽकाशे प्रतिष्ठितम् । सर्वास्ताः, इति।

तपः संतापः । तेजः प्रकाशः । आकाशमवकाशः । यद्प्यन्यदन्धकारादि-कमाकाशे प्रतिष्ठितम् ।

अथ त्रयोदशमाह —

वायुं वयांश्सि सर्वाणि (४)। अन्तरिक्षचरं च यद् । सर्वास्ताः, इति।
यो वायुर्ये च सर्वे पक्षिणो यचान्यद्यक्षराक्षसादिकमन्तरिक्षचरम्।
अथ चतुर्दशमाह—

अग्निः सूर्यं चन्द्रम् । मित्रं वर्रुणं भगेम् । सर्वास्ताः, इति ।

अग्न्यादयो देवताविशेषाः। अथ पञ्चदशमाह—

सत्यः श्रद्धां तपो दमम् । नामं रूपं चं
भूतानाम् । सर्वास्ता इष्टंकाः कृत्वा । उपं
कामदुवां द्धे । तेनिषणा तेन ब्रह्मणा । तयां
देवतंयाऽङ्गिरस्वद्ध्वा सींद (५), इति ॥
प्रजा हिमो यचं शीयते सर्वीस्ताः सर्वीणि ब्रह्मणैकं च ॥

दिशोऽन्तरिक्षमान्तिरिक्ष्यं उदारानुंदारान्धुनिं मरीचीन्विद्युतः स्रवैन्तीयिश्च ये चोत्तिः छन्ति तपे। वायुम्प्रिश् सत्यं पर्श्चदशः॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशा-ध्याये सप्तमोऽनुवाकः॥ ७॥ भूतानां प्राणिनां संबन्धीनि सत्यवचनादीनि ।। इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-ब्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठके सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

#### अथाष्टमोऽनुवाकः ।

सप्तमे मध्यमछेखायामुपधानमन्त्रा उक्ताः । तद् भ्यन्तरछेखायामुपधानमन्त्रा अष्टमेऽभिधीयन्ते । यदुक्तं बोधायनेन—'' अथाभ्यन्तरछेखायामुपदधाति सर्वान्दिव सर्वान्दिवान्दिवीति नव'' इति । तत्र प्रथमं मन्नमाह—

सर्वान्दिवः सर्वान्देवान्दिवि । यञ्चान्तर्भूतं प्रतिष्ठितम् । सर्वास्ता इष्टंकाः कृत्वा । उपं कामदुघां दधे । तेनिषिणा तेन ब्रह्मणा । तयां देवतंयाऽङ्गिरस्वद्धवा सींद, इति ।

> यावंतीस्तारंकाः सर्वाः । वितंता रोचने दिवि । सर्वास्ताः, इति ।

दिवि द्युळोके रोचने प्रकाशमाने तत्तन्मण्डळे यावत्यस्तारका वितताः सन्ति ।

अथ तृतीयमाह—

ऋचो यर्जूश्षि सामांनि ( १ )। जथर्वाङ्गिरसंश्च ये। सर्वास्ताः, इति।

अथर्वणाऽङ्गिरसा च महर्षिणा दृष्टा मन्नाश्चतुर्थवेदे समाझाता अथर्वाङ्गिरसः। अथ चतुर्थमाह—

इतिहासपुराणं चं। सर्पदेवजनाश्च ये। सर्वास्ताः, इति।

इतिहासो भारतादिः । पुराणं ब्राह्मपाञ्चेत्यादि । सर्पेष्वेव देवाकारा मनु-ष्याकाराश्च सर्पदेवजनाः ।

अथ पश्चममाह—

ये च छोका ये चांछोकाः । अन्त-भूतं प्रतिष्ठितम् । सर्वास्ताः, इति।

लोकाः प्राणिनिवासस्थानिवशेषा भूरादयो लोकाः। अलोकाः प्राणिनि-वासरिहता लोकालोकपर्वताद्वहिर्देशाः। यदिष लोकेष्वन्तिवयमानं स्थैर्येणा-वस्थितम्।

अथ षष्ठमाह—

यच ब्रह्म यचाब्रह्म । अन्तर्ब्रह्मन्प्रति-ष्टितम् (२) । सर्वास्ताः, इति ।

ब्रह्म वेदः । अब्रह्म पौरुषेयग्रन्थाः । अन्तर्ब्रह्मन्वेदमध्ये प्रतिष्ठितं कर्म ज्ञानं च।

अथ सप्तममाह—

अहोरात्राणि सर्वाणि । अर्धमासाःश्व केवं-छान् । सर्वास्ताः , इति ।

मासरूपेण संघीभूता न भवन्ति किं तु शुक्तकृष्णपक्षरूपेण विश्लेषाकारा ये ते केवला अर्धमासाः।

अथाष्ट्रममाइ—

सर्वीनृतृत्त्सर्वीन्मासान् । संवत्सरं च केवेछम् । सर्वोस्ताः, इति ।

युगरूपेण संघीभावमप्राप्य प्रभवविभवादिविश्विष्टाकारेणैव विविक्षतः केवलः संवत्सरः।

अथ नवममाह—

सर्वे भूतः सर्वे भव्यंम् । यद्यातोऽधिभवि-

ष्यति । सर्वास्ता इष्टंकाः कृत्वा । उपं काम-दुघां द्घे । तेनिषिणा तेन ब्रह्मणा । तयां देवतंयाऽक्रिर्स्वद्धुवा सींद ( ३ ), इति ।

सामानि ब्रह्मन्प्रतिष्ठितं कृत्वा त्रीणि च ॥

दिवं तारंका ऋचं इतिहासपुराणं च ये च यचाहोरात्राण्युतृत्भूतं नवं ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशाध्यायेऽ-एमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

भूतमतीतम्, भव्यं वर्तमानम्, अत उभयस्मादध्युपरि यद्भविष्यति त्रिविधकालवर्तिजगद्रपास्ताः सर्वाः कामदुघा इष्टकाः क्रत्वोपद्ये । हे इष्टके तेनिर्षणा मञ्जद्शिना तेन ब्रह्मणा मञ्जेण तथा त्यद्भिमानिन्या देवतयोपहिता त्वमङ्गिरोभिरुपहितेव निश्चलाऽत्र तिष्ठ ॥

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरी-यत्राह्मणभाष्ये तृतीयकाण्डे द्वादशप्रपाठकेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽनुवाकः।

अभ्यन्तरलेखायामुपथानार्था मन्ना अष्टमेऽभिहिताः। नवपे ब्रह्मणा पठ-नीया मन्ना उच्यन्ते। यदुक्तं वोधायनेन—''दक्षिणाकाले ब्रह्मा सदस्यासीनो वैश्वसृजं व्याच्छे। ऋचां प्राची महती दिगुच्यत इति ऋक्षु पच्छोऽर्धर्चशो ब्राह्मणे वाग्यशस्तस्मा अध्वर्युः प्रतिगृणात्यों ब्रह्मचृतं ब्रह्मन्सत्यं ब्रह्मन्'' इति। तत्र प्रथमं मन्नमाह्—

> ऋचां प्राची महती दिग्रंच्यते । दक्षिंणामाहु-र्यज्ञंषामपाराम् । अथंर्वणामिक्षिरसां प्रतीचीं । साम्रामुदींची महती दिग्रंच्यते , इति ।

ऋगभिमानिदेवतानां प्राची दिक्तियोत्यभिज्ञैरुच्यते। अत एव सा दिख्य-हती। यजुरभिमानिदेवतानां दक्षिणा दिक्तिया। सा च पाररहिताऽतिविस्तीर्णा। अथर्वाङ्गिरोनामकद्विविधमञ्जाभिमानिदेवतानां प्रतीची दिक्तिया। सामा-भिमानिदेवतानामुदीची दिक्तिया, सा च महती गुणैरप्यधिका। एताश्चतुर्वे-दाभिमानिदेवता आदित्यस्य प्राच्यादिदिक्ष्ववस्थाय सेवन्ते। एतच्छन्दोगाः— "असौ वा आदित्यो देवो मधु" इत्यस्यां मधुविद्यायां बहुपपश्चेनाऽऽमनन्ति। अथ द्वितीयमाह—

> ऋिंगः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयंते । युजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह्नः । सामवेदेनांस्तम्ये मही-यते । वेदैरशूंन्यस्त्रिभिरंति सूर्यः, इति ।

दिवि वर्तमान आदित्यो देवः पूर्वीक्कं काल ऋग्देवताभिः सह गच्छिति । अक्को मध्यमे भागे यजुर्वेददेवतायाः समीपेऽवितष्ठते । अस्तमयकाले सामवेद-देवतया पूज्यते । तदेवं त्रिभिर्वेदैर्रभियुक्तः सूर्यः सर्वदा गच्छिति ।

अथ तृतीयमाह—

ऋग्भ्यो जाताः संविशो मूर्तिंमाहुः। सर्वा गितं-र्याजुषी हैव शश्वंद (१)। सर्वे तेजंः साम-रूप्यः हं शश्वद । सर्वः हेदं ब्रह्मंणा हैव सृष्टम्, इति।

या या मूर्तिरस्त्यादित्यस्य वा देवतान्तरस्य वा तां सर्वामप्यभिज्ञा ऋग्भिः समुत्पन्नामाहुः। या या गतिर्देवानां विद्यते सा अश्वत्सर्वदेव याजुषी हैव यजुषेव संपादिता। यद्यतेजो देवेषु विद्यते तत्सर्व अश्वत्सर्वदा सामरूप्यं ह साम्नेव निरूपणीयम्। वदेवं सर्वमपीदं देवव्यवहारजातं ब्रह्मणा हैव देवे-नेव सृष्टम् ।

अथ चतुर्थमाह—

ऋग्भ्या जातं वैश्यं वर्णमाहुः । यजुर्वेदं क्षंत्रि-

यस्यांऽऽहुर्यानिम् । सामवेदो ब्राह्मणानां प्रस्तिः। पूर्वे पूर्वेभ्यो वचं एतदूंचुः, इति।

यथा देवव्यवहारस्य सर्वस्य हि वेदत्रयमेव कारणम्, एवं मनुष्यव्यवहार-स्यापीत्येतद्वचः पूर्वे सृष्ट्यादावुत्पन्ना महर्षयः पूर्वेभ्यस्तदानीतनेभ्यः स्वाभि-ष्येभ्य ऊचुः।

अथ पश्चममाह—

आदुर्शम्प्रिं चिन्वानाः । प्रेवं विश्वस्तजोऽ-मृताः । शतं वंषसहस्राणि । दीक्षिताः सत्र-मांसत (२), इति ।

सर्वतो दर्शनीयं महाप्तिं चिन्वानाः पूर्वकल्पवर्तिनो वर्तमानस्य विश्वस्य स्रष्टारोऽमृता देवा दीक्षिताः सन्तो लक्षसंख्याकान्संवत्सरान्सत्रमन्वतिष्ठन्।

अथ षष्ट्रमाह—

तपं आसीद्गृहपंतिः । ब्रह्मं ब्रह्माऽभंवत्स्व-यम् । सत्यः ह होतेषामासीद । यदिश्वस्रज आसंत, इति ।

तपआदिशन्दास्तदभिमानिदेवतावाचकाः । तस्मिन्विश्वसृजां सत्रे तपो पृहपतिर्यजमानेषु मुख्य आसीत् । त्रह्म मन्नजातं ब्रह्माख्य ऋत्विगासीत् । यत्सत्यवदनं विश्वसृजोऽनुष्टितवन्तस्तदेव सत्यमेषां विश्वसृजां होत्राख्य ऋत्विगासीत् ।

अथ सप्तममाह—

अमृतंमेभ्य उदंगायत् । सहस्रं परिवत्सरान् । भूतः हं प्रस्तोतेषामासीत् । अविष्यत्प्रतिं चाहरत्, इति ।

यदेतदमृतं देवैः पेयं पीयूषं तदेतदेभ्यो विश्वसृह्भ्यः सहस्रसंख्याकान्परि-वत्सरानुद्राता भूत्वोद्गात्रमकरोत् । यङ्कतमतीतकालस्वरूपं तदेषां विश्वसृजां प्रस्तोत्राख्य ऋत्विगासीत्। यत्तु भविष्यत्काल्रक्षपं तत्प्रतिहर्ता भूत्वा प्रति-हरणाख्यसामांश्चगानक्षपं कर्माकरोत्।

अथाष्ट्रममाह—

पाणो अध्वर्धरंभवत् । इदः सर्वः सिषांस-ताम (३)। अपानो विद्यानावृतः । प्रति-प्रातिष्ठद्ध्वरे, इति ।

इदं सर्वे कृत्स्त्रमेतत्सत्रं सिषासतामन्तपर्यन्तं कर्तुमिच्छतां विश्वस्रजां प्राणो वायुरेवाध्वयुरभवत् । योऽयमपानवायुर्विद्वान्त्रयोगाभिज्ञः सोऽयमाद्यतः साक- स्येनाऽऽित्विज्यार्थं दृतः सन्भध्वरे सोमयागे स्वयं प्रतिपस्थाता भूत्वा प्रतिप्राति- छत्प्रतिपस्थात्कर्माकरोत् ।

अथ नवममाह—

आर्तवा उपगातारंः । सद्स्यां ऋतवोऽभ-वन् । अर्धमासाश्च मासांश्च । चुमसाध्वर्य-वोऽभवन्, इति ।

आर्तवास्तत्तद्वत्योग्याः पदार्था उपगातारोऽभवन् । सामगेषु गायत्सु तदु-त्साहार्थं हो, इति शब्दमुचारयन्त उपगातारः । ये तु वसन्ताद्य ऋतवस्ते सदस्या यज्ञसदस्यवस्थिता बहुविधा ब्राह्मणाः कर्मोपदेष्टारोऽभवन् । चतु-र्विश्वतिरर्धमासा द्वादश्च मासाश्रमसैर्होतारश्रमसाध्यर्भुसंज्ञका अभवन् ।

अथ दशममाह—

अशंश्मद्धह्मणस्तेजंः । अच्छावाकोऽभव-द्यशंः।ऋतमेषां प्रशास्ताऽऽसीत् । यद्दिश्वस्रज आसंत (४), इति ।

विश्वसृजां यत्तेजस्तद्वाह्मणाच्छंस्याख्य ऋत्विग्भूत्वा ब्रह्मसंबिन्धगल्लाण्यशंसत् । विश्वसृजां संबिन्ध यद्यशस्तद्च्छावाकाख्य ऋत्विगासीत् । विश्वसृजां संबिन्ध यद्दताख्यं मानसं यथार्थचिन्तनं तदेषामृत्विजां प्रशास्त्राख्य
ऋत्विगासीत् ।

अथैकादशमाह—

जर्ज्ञाजान्मुदंवहत् । छुव्गोपः सहोऽभवत् । ओजोऽभ्यंष्टोद्वाव्णंः।यद्विश्वस्तज् आसंत, इति ।

येयपूर्क, विश्वसृजां संबन्धी रसः, सोऽयं राजानमुदवहत्, आसन्दीरू-पेण सोममूर्ध्वे धृतवान् । यदेषां सहो बलं तद्धुवगोपनामको भूत्वा ध्रुवाख्य-ग्रहस्य रक्षकोऽभवत् । विश्वसृजो यदोजः सामर्थ्यमासत संपादितवन्त-स्तदोजो ग्रान्णस्तदाख्य ऋत्विग्भृत्वाऽभिषवहेतूनां ग्रान्णां स्तुतिमकरोत् ।

अथ द्वादशमाह—

अपंचितिः पोत्रीयांमयजव । नेष्ट्रीयांमयज-चिविषः । आग्नीधाहिदुषां सत्यम् । श्रद्धा हैवायंजत्स्वयम्, इति ।

येयं विश्वसः जामपिचितिः पूजा सेयं पोत्रारूप ऋत्विग्भृत्वा पोतृसंविन्धनीं याज्यां पिठतवान् । या च विश्वसः जां त्विषिदीं तिः सेयं नेष्ट्रारूय ऋत्विग्भूत्वा नेष्ट्रसंविन्धिनीं याज्यामपठत् । या विश्वसः जां अद्धा सा स्वयमाग्रीधारूय ऋत्विग्भूत्वाऽऽग्रीध्रान्निमित्तभृताद्यत्सत्यमवद्यानुष्ठेयं कर्म तिद्वदुषी सत्ययजद्याज्यामपठत् ।

अथ त्रयोदशमाह—

इरा पत्नी विश्वस्रजांस । आकृतिरिपनङ्ढविः (५)। इध्मः ह धुचैंध्य उग्ने। तृष्णा चाऽऽ-वंहतासुभे, इति।

येयिगराऽसभूता सेयं विश्वसः जां पत्नी वभूव । येयमाकूतिरेषां संकल्परूपा सेयं हिवरिपनड्दासी भूत्वा पेषणपकरोत् । या क्षुत्, या च तृष्णा ते उमे उग्ररूपे सत्यो, इध्ममावहतां भारेण समानीतवत्यो ।

अथ चतुर्दशमाह—

वागंषाः सुब्रह्मण्याऽऽसींत् । छन्द्रोयोगान्विं-

जानती । कुल्पतन्त्राणि तन्वानाऽहः । सश्स्थाश्चं सर्वशः, इति ।

येयमेषां विश्वसृजां वाक्सेयं सुब्रह्मण्याख्या देवताऽऽसीत्, तदुपल्लक्षितः सुब्रह्मण्याख्य ऋत्विगप्यासीत् । कीदशी सुब्रह्मण्या छन्दोयोगान्विजानती गायत्र्यादिच्छन्दसां संविन्धिविशेषान्विजानती, तथा कल्पतब्राणि कल्पेषु भोक्तान्प्रयोगिविशेषानदः संस्थाश्च, अधिष्टोमोक्थादिख्याः सर्वीत्मना तन्वाना विस्तारयन्ती ।

अथ पञ्चदशमाह—

अहोरात्रे पंशुपाल्यो । सुहूर्ताः प्रेष्यां अअ-वन् । मृत्युस्तदंभवद्वाता । शमितोग्रो विशां पतिः (६), इति।

यावेतावहोरात्राख्यो कालविशेषो तावत्रापेक्षितानां पश्नां पालको संपन्नो। ये च मुहूर्ताख्याः कालविशेषास्ते नानाविधेषु व्यापारेषु पेषणीयाः पुरुषा अभवन्। तत्तिस्मिन्सत्रे योऽयं मृत्युः सोऽयं श्रमिताऽभवत्। कीदृशः श्रमिता धाता, यथा पशुः शब्दं न करोति तथा तन्मुखं धारियतुं समर्थः। अत एवोग्रः सत्रोपयुक्तानां विशां प्रजानां पतिरमारणेन पालकः।

अथ षोडशमाह—

विश्वस्तज्ञं प्रथमाः सत्रमासत । सहस्रंसमं प्रसु-तेन यन्तंः । तते ह जज्ञे भुवंनस्य गोपाः । हिरण्मयंः शकुनिर्वस्य नामं, इति ।

पूर्वेषु मन्नेषु लक्षसंवत्सरसर्त्रं निक्षितम् । उत्तरेषु मन्नेषु सहस्रसंवत्सर-सत्रं निक्ष्ण्यते । विश्वं सजन्तीति विश्वसृजस्ते च प्रथमाः सृष्ट्यादावृत्पन्नाः सत्रमनुष्टितवन्तः । कीदृशं सत्रं सहस्रसमं सहस्रसंख्याकाः समाः संवत्सरा यस्मिन्सन्ने तत्सहस्रसमम् । किं कुर्वन्तः प्रसुतेन यन्तः प्रतिदिनमभिषुतः सोमः प्रसुतस्तेनानुतिष्टन्तः । ततः संवत्सरसन्नानुष्टानाच्छकुनिर्जन्ने ज्ञानशक्तित्रिया-शक्तिक्षपद्वयवान्पक्षी समुत्पन्नः । स च भुवनस्य गोपाः सर्वस्य लोकस्य पालकः, हिरणयो ज्योतिर्भयः, ब्रह्मेति तस्य नाम । परब्रह्मैव विश्वसृजामनु-ष्टानं पालियतुं हिरण्मयशकुनिरूपं स्वी चकार । तं हिरण्यगर्भ इत्याचक्षते । तथा च मञ्चान्तरमाम्नायते—" हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति-रेक आसीत् " इति ।

अथ सप्तद्शमाह—

येन सूर्यस्तपंति तेजंसेद्धः । पिता प्रत्रेणं पितृमान्योनियोनौ । नावंदिवन्मनुते तं बृह-न्तंम् । सर्वोनुभूमात्मानं संपराये, इति ।

येन परब्रह्मरूपेण तेजसा चैतन्येनेद्धः प्रकाशितः सन्सूर्यो लोके तपित । अत एव ज्योतिषां ज्योतिरित्युपनिषद्याञ्चायते । किंच येन तेजसेद्धः प्रकाशितः पिता योनियोनौ तत्तज्जन्मिन पुत्रेण युक्तो भवति । पुत्रश्च पितृ-मान्भवति । सूर्यतापपितृपुत्रादिच्यवहारः सर्वोऽपि परब्रह्माधीन इत्यर्थः । सर्वानुभूं सर्वस्य जगतः साक्षित्वेन प्रकाशकत्वादनुभवितारं तं बृहन्तं परि-पूर्ण परमात्मानं संपराये परलोकगननवेलायामवेदवित्युमान्न मनुते न जानाति । तस्य वेदच्यतिरिक्तप्रमाणान्तरागोचरत्वात् ।

अथाष्ट्रादशमाह—

एष नित्यो मंहिया झाह्मणस्यं । न कर्मणा वर्धते नो कनीयान् (७) । तस्यैवाऽऽत्मा पंद-वित्तं विदित्वा। न कर्मणा छिप्यते पापंकेन, इति ।

ब्राह्मणस्य परब्रह्मरूपस्य यो पहिमा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इति प्रतिपादितस्वरूपिवशेषः स एप नित्यो विनाशरहितः । तत्कथिमिति तदेवो-च्यते । ज्योतिष्टोमाश्वमेधादिरूपेण पुण्येन कर्मणा न वर्धते नोत्कृष्टं जन्म मामोति । महापातकोपपातकरूपेण कर्मणा नो कनीयाक्षिकृष्टं जन्म न मामोति । तस्यैव ब्रह्मणः पदिवत्स्वरूपज्ञानी तस्यैवाऽऽत्मा भवति ''ब्रह्मविद्वस्येव भवति '' इत्यादिश्रुतिभ्यः । अतस्तं बृहन्तं परमात्मानं वेदमुखा-दिदित्वा पापकेनात्यन्तकुत्सितेन कर्मणा न लिप्यते । पुण्यं पापं चेत्युभय-पि कर्म शरीरपदत्वादत्यन्तकुत्सिते तदुभयलेपस्तत्त्वविदो नास्ति । तदेवं विश्वमृजां सहस्रसंवत्सरप्रसङ्गेन परमार्थत्वं निरूपितम् । मन्नाश्व समाप्ताः ।

प्रपा॰ १२अनु॰ ९] कृष्णयजुर्वेदीयं तैत्तिरीयब्राह्मणम्।

अथ सहस्रसंवत्सरसत्रस्वक्रपप्रतिपादकं ब्राह्मणमुच्यते-

पश्चेपञ्चाशतिश्चिवृतेः संवत्सराः । पश्चेपञ्चा-शतेः पञ्चद्शाः । पञ्चेपञ्चाशतेः सप्तदृशाः । पञ्चेपञ्चाशते एकविश्शाः । विश्वस्जांश् सहस्रंसंवत्सरम् , इति ।

सार्धशतद्वयसंवत्सराः सहस्रचतुर्थशिक्ष्पास्तिष्टतः कार्याः, त्रिष्टत्स्तोमयुक्तेन सोमयागेन तावन्तः संवत्सरा नेतव्याः। सोऽयं सहस्रसंवत्सरत्रयस्यै-कोंऽशः। पुनस्तावन्त एव संवत्सराः पश्चदशस्तोमयुक्तेन सोमयागेन नेतव्याः। सोऽयं द्वितीयोंऽशः। पुनर्पि तावन्तः संवत्सराः सप्तदशस्तोमयुक्तेन सोम-यागेन नेतव्याः। सोऽयं तृतीयोंऽशः। पुनर्पि तावन्तः संवत्सरा एकविंश-स्तोमयुक्तेन सोमयागेन नेतव्याः। सोऽयं चतुर्थोंऽशः। तदेतत्सर्वं मिलित्वा विश्वसृजां देवानां सहस्रसंवत्सरसत्रमित्युच्यते।

तस्य सत्रस्य विश्वनिष्पत्तिहेतुत्वं दर्शयति-

प्तेन वै विश्वस्तं इदं विश्वंमस्जन्त । यहि-श्वमसंजन्त । तस्माहिश्वस्तंः, इति।

पुरा विश्वसृजो देवा एतेनैव सत्रेण सत्यसंकरणाः सन्तो विश्वं सर्वे जग-दसृजन्त । यस्मात्सत्यसंकरणाः सत्यसंकरपमात्रेणेदं विश्वमसृजन्त तस्मादेते विश्वसृज इत्यभिधीयन्ते ।

तदेवं संवत्सरसत्रं प्रशस्य मनुष्यान्त्रति विधत्ते—

विश्वमेनाननु प्रजायते । ब्रह्मणः सायुंज्यः सळोकतां यन्ति । एतासामेव देवतांनाः सायुंज्यम् । सार्षितांः समानळोकतां यन्ति । य एतदुंपयन्ति । ये चैनत्प्राहुः । येभ्यंश्वै-नत्प्राहुः (८), इति । ये मनुष्या एतत्सहस्रसंवत्सरसत्रमुपयन्त्यनुतिष्ठन्ति । ये चाध्यापका एतद्भन्यजातमाद्यः । येभ्यश्र शिष्येभ्य एतद्गन्थजातमाद्यः । एताननुष्ठातूनध्यापकाञ्चिष्याश्रानुस्टत्य विश्वं प्रजायते । तत्रानुष्ठातारः साक्षाद्विश्वस्य कर्तारः ।
अध्यापकास्तदनुष्ठानद्वारा कर्तारः । शिष्यास्तु प्रथमतस्तदनुष्ठानप्रकारान्तरं
विदित्वा तथाऽनुष्ठाय पश्चाद्विश्वस्य कर्तारः । तदेवं साक्षात्परम्परया वा
तान्सर्वाननुस्त्य विश्वं प्रजायते । किंच देहपातादूध्वं ब्रह्मणश्चतुर्भुखस्य सायुज्यं तादात्म्यं सलोकतां समानलोकिनवासं वा प्राप्नुवन्ति । किंचैतासामेवाऽऽदित्यानां देवतानां सायुज्यं तादात्म्यं सार्धितां समानैश्वयोंपेतत्वं सलोकर्तां समानलोकिनवासं वा प्राप्नुवन्ति । तत्र कर्मानुष्ठानप्रवृत्तितारतम्यानुसारेण फलभेदो द्रष्टन्यः ।

यदेतद्दर्शपौर्णमासादिसहस्रसंवत्सरान्तं कर्मजातमुक्तं तस्य सर्वस्य वैक-ल्यपरिहारार्थं पुरुषार्थपर्यवसानार्थं च दर्शयितुं परतत्त्वप्रतिपादकं प्रणवमन्ते पठति—

## ओम्, इति।

शर्श्वदासत् सिषांसतामासंत ह्विः पतिः कनीयाः-स्तस्माद्विश्वसृजोऽष्टौ चं ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशा-ध्याये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

तुभ्यं देवेभ्यस्तपंसा देवेभ्यो ब्रह्म वै चतुंहोंतारो यद्यामृत् सर्वा दिशों दिक्ष सर्वान्दिवंमृचां प्राची नवं ॥

तुभ्यं तपंसा ता वा एताः पश्च हिरंण्यं ददाति सर्वा दिश्वस्तपं आसीद्गृहपंतिः पट्पंश्वाशत् ॥

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयबाह्मणे तृतीयाष्टके द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ हरिः ॐ।

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणे तृतीयाष्टकं समाप्तम् ॥ ३ ॥ अत एव महर्षय आहु:—

"यस्य समृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञित्रयादिषु। न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्"॥ "ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना " इति॥

अत्र मीमांसा । षष्टाध्यायस्य सप्तमपादे चिन्तितम्-

''सहस्रवत्सरं सत्रं गन्धर्वादेर्नुणामुत । रसायनेन सिद्धानां कुलकल्पोऽथवोक्तितः ॥ तदायुर्वाऽथ सार्धद्विशतानामुत मासगा। वत्सरोक्तिरुत द्वादशरात्रिषु दिनेषु वा ॥ आद्यो दीर्घायुषः सत्त्वात्रुणामेवाग्निसंभवे । द्वितीयोऽस्तु रसस्याऽऽयुरहेतुत्वे तृतीयकः ॥ कृत्स्नकर्तुः फलित्वेऽस्तु तुर्योऽर्थासंभवे सति । पश्चमोऽस्तु चतुर्विञ्चत्युत्तमाः सत्रिणो यदि ॥ षष्ठोऽस्तु यो मास एष संवत्सर इतीरणात्। सहस्रमासा नाऽऽधानादूध्वे चेदस्तु सप्तमः ॥ वत्सरमतिमा द्वादश रात्रय इति श्रुतेः। न रात्रिष्वब्दशब्दोऽत्र प्रतिमाया विशेषणात् ॥ स्वारस्यात्रिष्टदाचुक्तेरष्टमः पक्ष इष्यते । त्रिष्टदादिपदैः स्तोमविशिष्टमहरूच्यते ॥ नाइःसंघस्ततोऽइःसु गौणी संवत्सराभिधा । तस्माद्विश्वस्रजां सत्रे सहस्रदिनमिष्यते ॥

इदमान्नायते—''पश्चपश्चाशतस्त्रिष्टतः संवत्सराः, पश्चपश्चाशतः पश्चदशाः, पश्चपश्चाशतः सप्तदशाः, पश्चपश्चाशत एकविंशाः, विश्वस्रुणाः सहस्रसंवत्सरम्' इति । तत्र सहस्रसंवत्सरसत्रे गन्धवीदीनामेवाधिकारः, तेषां दीर्घायुषः सद्धाः वादित्याद्यः पक्षः '' वंसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत '' इत्यादिविधानान्म-तुष्याणामेवाऽऽहवनीयाद्यययः संभवन्ति, नान्येषां गन्धवीदीनाम्, इति चेत्। तिं रसायनेन सिद्धानां दीर्घायुषां मनुष्याणामधिकारः, इत्यस्तु द्वितीयः पक्षः । रसस्याऽऽरोग्यपुष्ट्यादिजनकत्वमेव न त्वायुर्हेतुत्वम् , इति चेत्त-

ह्येंकस्मिन्कुले समुत्पन्नानां पितृपुत्रपौत्रादीनां बहूनां सहस्रायुःसंभवात्कु-लाधिकारः, इति तृतीयः पक्षोऽस्तु। कृत्स्नकर्तुः फलं भवति। न च पितृपुत्रादि-ष्वेकोऽपि कुत्स्नं करोति तस्मान्नास्ति फलमिति चेत् । तर्हि सत्रविधाय-कवचनवलादेव सत्रिणां दीर्घायुभीविष्यति, इति चतुर्थः पक्षोऽस्तु । नै ह्यस्य वचनस्य सोऽर्थः संभवति, तद्दाचकपदाभावात् । न च कल्पयितुं ज्ञाक्यते, संभावितायुष्याणामपि सत्रान्तरेषु प्रदृत्तानां दैवान्त्रियमाणानां तत्तत्सत्रवि-धिवलादायुर्देद्यदर्शनात्, इति चेत्। तर्हि पञ्चपञ्चाशत इत्यस्य शब्दस्य पुरुषपरत्वमङ्गीकृत्य सार्धद्विशतानां पुरुषाणामधिकारेऽभिहिते वत्सरचतुष्टयेन सत्रस्य सहस्रसंवत्सरत्वं संपद्यत इति पश्चमः पक्षोऽस्तु । " चतुर्विश्वतिपरमाः सत्रमासीरन् '' इतिवचनादभ्यधिकानां न तत्राधिकार इति चेत् । तिहै ''यो मासः स संवत्सरः'' इति वचनात्संवत्सरशब्दस्य मासपरत्वे सति सह-स्नमासं सत्रमित्येष पष्टः पक्षोऽस्तु । अष्टमे वत्सर उपनीतो द्वादश वर्षाण वेदमधीत्य विंशतिवयस्को विवाहं क्रत्वा जातपुत्रोऽग्निमादधीत । तस्मात्— आधानादृध्वीमस्याऽऽयूंषि न सन्ति सहस्रं मासा इति चेत्तर्हि "संवत्स-रप्रतिमा वै द्वादश रात्रयः" इति वचनात्संवत्सरशब्दो द्वादशरात्रिपरः । तथा सति रात्रीणां द्वादश सहस्राणि संपद्यन्ते । तासु च रात्रिषु षष्ट्युत्तरशतत्रय-दिवसरूपसंवत्सरत्वेन गण्यमानासु त्रयस्त्रिश्चत्संवत्सरेभ्य ऊर्घ्वं मासचतुष्ट्यं भवति । तावत्परिमितं चाऽऽयुराधानादूध्वैमपि संभवति, इति सप्तमः पक्षोऽस्तु । "संवत्सरमितमा वै द्वादश रात्रयः" इत्यस्मिन्वाक्ये संवत्सरशब्दो न रात्रिपरः किंतु तेन शब्देन प्रतिमा विशेष्यते, तस्मात्सप्तमः पक्षोऽयुक्त इति चेत्। एवं तर्हि संवत्सरशब्दो दिनपर इत्यष्टमः पक्षोऽस्तु। तथा सति " त्रिट्तः संवत्सराः " इत्यादिवाक्यानां स्वारस्यं भवति । त्रिट्टत्पश्चदशः सप्तद्वा एकविंश इत्येते शब्दाः स्तोमवाचकाः सन्तः स्तोमयुक्त एकैकस्मिन-हिन यागरूपे लक्षणया वर्तन्ते । सत्रेषु तथाविधप्रयोगवाहुल्यात् । न त्वहः-संघे कचिदपि त्रिष्टदादिशब्दाः प्रयुक्ताः । तैश्र शब्दैः सामानाधिकरण्यात्सं-वत्सर्भव्दः स्वावयवभूतेऽहाने लक्षणया वर्तते । 'त्रिष्टतः संवत्सराः' इत्युक्ते त्रिवृत्स्तोमकयागयुक्तान्यहानीत्युक्तं भवति । तस्माद्विश्वसृजामृषीणामिदं सत्रं सहस्रदिनम् , इति राद्धान्तः" ॥

१ क. ख. न हि तस्य।

वेदार्थस्य मकाशेन तमो हार्दं निवारयन् ॥ पुमर्थीश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥ १ ॥

इति श्रीमद्वीरवुक्कणसाम्राज्यधुरंधरश्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थपकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मण-भाष्ये द्वादशः प्रपाटकः समाप्तः ॥ १२ ॥

इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवैदिकमार्गप्रवर्तकश्रीवीरहरि-हरभूपालसाम्राज्यधुरंधरसायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशे कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयब्राह्मणभाष्ये तृतीयः काण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥

समाप्तिमगमदिदं सभाष्यं तैत्तिरीयं ब्राह्मणम्।

